

# काश्मीर: देश व संस्कृति

शिवदानसिंह चौहान

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

काश्मीर : देश व संस्कृति

हिन्दी साहित्य में काश्मीर के सांस्कृतिक-जीवन की यह पहली ग्रधिकृत रूपरेखा है।

|    |         | 1000     | w) |
|----|---------|----------|----|
| 8  | 1/9     | 2        | 0  |
|    | 12      |          | 0  |
| ार | की      | निशानिय  |    |
| न  | पन्द्रह | ् दिन से | 13 |
| मे | पास     | नहीं रख  |    |
|    |         | पुस्तकाल | य  |

कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

या आगत नं व्याप्त नं विद्या में सहस्रीत

| सदस्य<br>संख्या | दिनांक | सदस्य<br>संख्या |
|-----------------|--------|-----------------|
|                 |        |                 |
|                 |        |                 |
|                 |        |                 |
|                 |        |                 |

89.8/92 पुस्तक संख्या पश्चिका-संख्या ... २ ४ १ ४ २ प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्दह दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख ी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय विषय संख्या सदस्य सदस्य दिनांक दिनांक संख्या सख्या State State Winter Care Fredrich

#### पुरतकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या..... १2

अगित संख्या

पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० बें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-

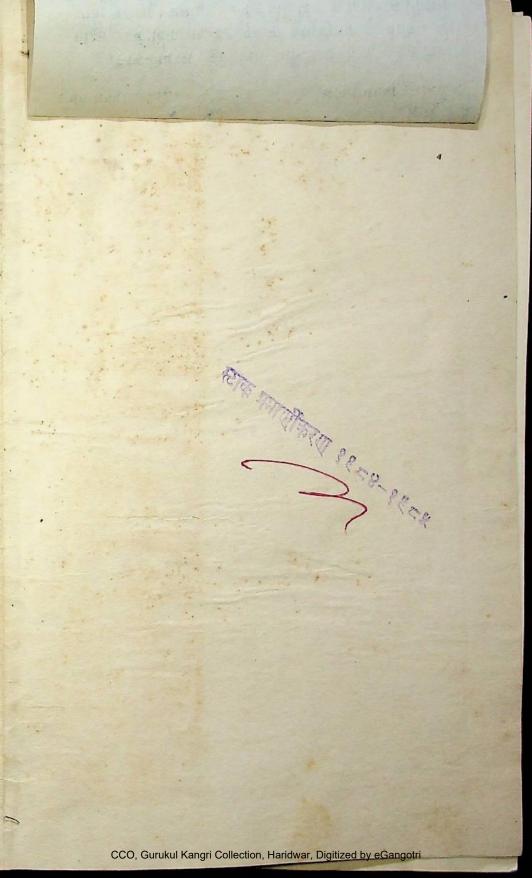



# काश्मीर: देश व संस्कृति

क्षांग्राहः द्वीप्रगंत्र ह प्रश्

# काश्मीर: देश व संस्कृति



शिवदानसिंह चौहान

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

शीला भाटिया को जिनकी थ्रोजस्वी कविताओं में काश्मीरी जन-जीवन का संघर्ष थ्रोर भविष्य की श्राकांत्तापं प्रतिविभिन्नत थ्रोर मुखरित हुई हैं।

> प्रथम संस्करण १६४० मृल्य पाँच रुपया

प्रकाशक

राजकमल पव्लिकेशन्स लिमिटेड, दिल्ली। मुद्रक क गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली।



#### वक्तव्य

-

प्रस्तुत पुस्तक 'कारमीर : देश व संस्कृति'

लेखक के दुस्साहस का संभवतः एक सफल उदाहरण है। गत दो वर्षों के अपने कारमीर-प्रवास में लेखक सांस्कृतिक ग्रान्दोलनों के संगठन में इतना-कुक व्यस्त रहा है, और उसके पास सुविधाओं और अवकाश की इतनी कमी रही है कि कारमीर की घाटी के कतिपय अंतरंग भागों में दौरा करने के अतिरिक्त उसे जम्मू, लद्दाख, बाल्तिस्तान, पुंक ब्रादि के उन सीमान्त प्रदेशों में भी घूमने का अवसर नहीं मिला जो पाकिस्तान के अधिकार में नहीं गये, या जो बाद में आजाद कर लिये गए। अतः कारमीर की घाटी के अतिरिक्त कारमीर-राज्य के अन्य प्रदेशों के भूगोल, वहाँ की जलवायु और वनस्पति, वहां के निवासियों और उनकी भाषा, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की विशिष्टताओं आदि के संबंध में लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव का दावा नहीं कर सकता । अपनी अविराम व्यस्तता के मध्य गत वर्ष उसने ग्रध्ययन और खोज के लिए जो थोड़ा-सा अवकाश निकाल लिया था. यह पुस्तक उसीका परिणाम है। हिन्दी-साहित्य में संभवतः काश्मीर के सांस्कु-तिक-जीवन की यह प्रथम रूपरेखा है, अतएव अपनी समस्त त्रिटयों और अपूष्टताओं के वावजूद विचारणीय और संप्रहणीय है। लेखक को यदि खोज, अध्ययन और निरीच्चण-अनुभव के लिए पर्याप्त सुविधाएं और अवकाश मिलता, ताकि वह काश्मीर की संस्कृति का और अधिक प्रामाणिक और सांगोपांग विवेचन कर पाता और उसके इतिहास की विस्मृत घटनाओं और सफलताओं को प्रकाश में ला पाता तो उससे बड़ा संतोष उसे और न होता; परन्तु ऐसा संभव नहीं हो पाया । अतएव सरलतापूर्वक संप्रहीत सामग्री का ही जैसा-कुक उपयोग किया जा सकता था, लेखक ने किया है, इस ब्राशा से कि इस प्राथमिक प्रयास तक ही काश्मीर की संस्कृति के संबंध में हिन्दी लेखकों की खोज-बीन और पाठकों की अभिरुचि अपने को सीमित न रखेगी, वरन् इस पुस्तक से अधिक व्यापक और अंतरंग अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होगा।

काश्मीर हिन्दुस्तान में रहे या पाकिस्तान में जाय, ये सामयिक महत्व के प्रश्न हैं, श्रोर जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण श्रधिक व्यापक श्रोर सांस्कृतिक है, उनका काश्मीर-प्रेम इन प्रश्नों के श्रनुकूल या प्रतिकूल उत्तर या परिणाम पर ही श्राश्रित नहीं हो सकता। भारतीय-संस्कृति के विकास में काश्मीर के विद्वानों ने उल्लेखनीय योग दिया है। सहस्रों वर्ष के ये प्राचीन संबंध-सूत्र काश्मीर के हिन्दु-स्तान में रहने से न तो श्रधिक ऐतिहासिक श्रोर प्रामाणिक वन जाते हैं, श्रोर न रहने से न श्रनैतिहासिक श्रोर श्रप्रमाणिक हो जाते हैं कि उन्हें नकारा जाय। इसलिए संस्कृति के विद्यार्थियों को इन सामयिक प्रश्नों द्वारा उत्प्रेरित भावावेशों के भंवर में पड़कर श्रपने ऐतिहासिक श्रोर सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पतवार हाथ से छोड़ बैठना नहीं चाहिए, वरन् काश्मीर की सामाजिक श्रोर सांस्कृतिक समस्याश्रों का श्रोर श्रिक निकट से श्रध्ययन करना चाहिए।

पुस्तक के लिखने में लेखक को जिन व्यक्तियों का सहयोग या जिनकी प्रेरणा मिली है उनमें श्री श्रोम प्रकाश, प्रो॰ वीरविश्वेश्वर श्रीर श्री शीला भाटिया के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके श्रितिरक्त श्रीर जिन मित्रों ने श्रपने परामर्श देकर या अन्य सुविधाएं जुटाकर लेखक का हाथ बँटाया है, लेखक उन सब का श्राभारी है।

पुस्तक की सामग्री एकत्र करने में लेखक को एम. ए. स्टाइन द्वारा अनूदित कल्हण की राजतंरिंगणी, ग्रियर्सन की Linguistic Survey of India, vol. VII., Part II., पं॰ रामचन्द्र काक की Ancient Monuments of Kashmir, फेडरिक डू की The Jammu & Kashmir Territories, प्रेमनाथ बजाज़ की Inside Kashmir आदि पुस्तकों से विशेष रूप से सहायता मिली है।

सेकेटरी, नेशनल कल्चरल कांग्रेस, काश्मीर श्रीनगर । शिवदानसिंह चौहान

#### सूची

-

|   | - | - | - | 77 |
|---|---|---|---|----|
| 9 | T | n | 0 | ч  |

| ٩.         | ऐतिहासिक सूचनाएं              |           |
|------------|-------------------------------|-----------|
| ٦.         | काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल   | <br>91    |
| ₹.         | जातियों का कारागार            | <br>80    |
| ٧.         | भाषाएं श्रौर वोलियाँ          | <br>920   |
| k.         | काश्मीर का साहित्य            | <br>93=   |
| €.         | काश्मीरी स्थापत्य             | <br>988   |
| <b>७</b> . | काश्मीरी कलाएं और दस्तकारियां | <br>960   |
| ۲.         | ऐतिहासिक प्रगति               | <br>9 6 8 |
| €.         | भविष्य की समस्याएं            | <br>985   |

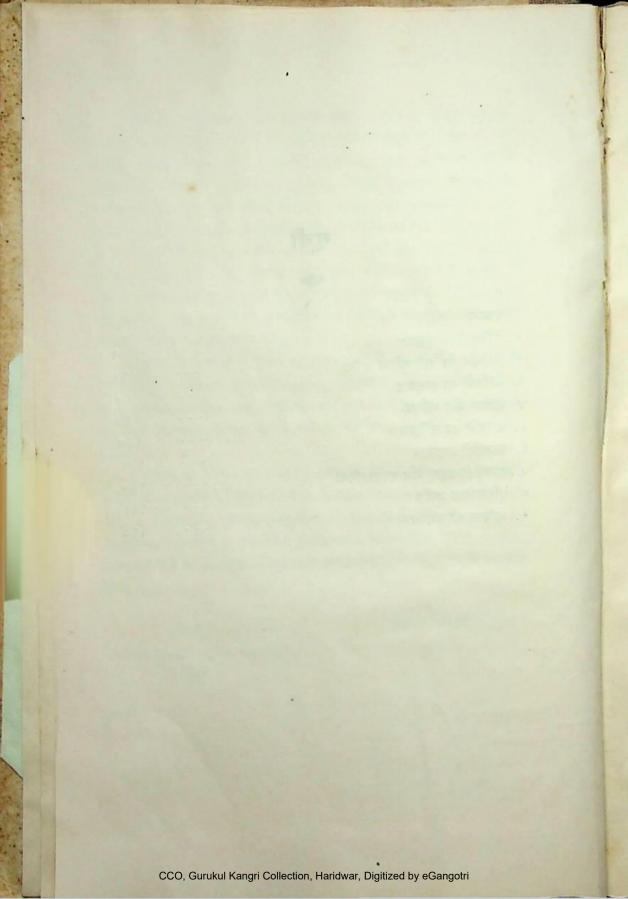

### ऐतिहासिक सूचनाएं

काश्मीर एक अत्यन्त प्राचीन देश है।

प्रकृति ने काश्मीर की घाटी को न केवल एक विशेष भौगोलिक स्थित प्रदान की है, बलिक उसके ऐतिहासिक विकास को भी एक विशेष व्यक्तित्व नाम दिया है। भारत के अन्य प्रदेशों की तरह काश्मीर का नाम इतिहास-काल में बदलता नहीं आया। कम-से-कम तेईस सौ वर्ष पुराने विवरणों में 'काश्मीर' नाम का ही प्रयोग हुआ है। और इसमें सन्देह नहीं कि उसके पूर्व भी बहुत पहले से इसी नाम का प्रयोग होता आया होगा। अधिक-से-अधिक संस्कृत के 'कस्मीर' से बदलकर यह नाम फारसी का 'कश्मीर' और हिन्दी का 'काश्मीर' हो गया है। घाटी में इसे स्थानीय प्रयोग में 'कशीर' पुकारते हैं, जोकि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत के 'कस्मीर' से निकला है। भाषाविदों के अनुसार पूर्ववर्ती ऊष्म के साहत्य और अन्तिम स्वर के कमशः पतन के साथ संस्कृत की बोलियों में मध्य का म, व के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए 'कशीर' के पहले प्राकृत में कभी 'कस्मीर' को 'कस्वीर' भी बोला जाता होगा, जिसे टोलमी ने 'कस्पीर' या 'कस्पीरिया' के रूप में लिखा है।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 'कस्मीर' शब्द की ब्युत्पत्ति का कोई अनुमान करना असंभव है। फिर भी इस बारे में अनेक अनुमान किये गए हैं। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि काश्मीरी पंडितों की प्राचीन पुस्तकों में ऐसे निस्थंक अनुमान नहीं किये गए।

मुगल सम्राट् वावर ने ही सबसे पहले ऐसे भ्रामक अनुमानों की श्रेखला का सूत्रवात किया । उसने कहा कि यह नाम काश्मीर के निकटवर्ली प्रदेश में रहने वाली 'कास' जाति से निकला है । उसका तात्पर्य काश्मीर की दिक्कण-पश्चिम सीमा पर बसने वाली खश (खुख) जाति से था। इसके पश्चात हैदर मिलक ने अपने विवरण 'तारीख़े-कश्मीर' में यह अनुमान पेश किया कि 'कस्मीर' नाम का अप्रभाग 'कशप' (कश्यप) और अन्तिम भाग काश्मीरी भाषा के 'मर' जो संस्कृत के मठ (वास-स्थान) से निकला है, या काश्मीरी के 'मीर' (पर्वत) से मिलकर बना है।

इस मन-गढ़न्त शब्द-ब्युत्पित्त को स्थानीय लोक-परंपरा का प्रतिनिधि सममकर अनेक विद्वानों ने उसे अपना लिया और आज भी उसे दुहराते जाते हैं। सर आरेल स्टाइन के अनुसार बर्नाफ जैसे विद्वान ने भी इस पर विश्वास करके एक तुक भिड़ा दी कि 'कश्यप मीर' (कश्यप का सागर) से 'कस्मीर' निकला है। विल्सन, रिटर, लेस्सन और हम्बोल्ड्ट आदि विद्वानों ने भी कश्यप से काश्मीर का नाता जोड़ने की चेष्टा की है। अर्थात् कश्यप ऋषि ने सर्वप्रथम 'कश्यपपुर' के नाम से इस उपनिवेश को दसाया था। सभवतः इन विद्वानों ने 'नीलमतपुराण' में वर्णित उपाख्यान का आधार लिया होगा। परन्तु इस अटक्लवाज़ी का अन्त होना चाहिए, क्योंकि भाषा-शास्त्रीय प्रमाण इन अनुमानों को एलत सिद्ध करते हैं।

प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही। परन्तु काश्मीर इसका अपवाद है। यह देश चारों दिशाओं से हिमिकरीट धारण किये ऊ चे पर्वतों से घिरा हुआ है। प्राचीन काल में इस देश में आवागमन पेतिहासिक अत्यन्त कठिन था। आने-जाने के मार्ग इने-गिने और दुर्गम स्चनाएं पर्वतीय घाटियों और दर्रों के बीच से गुज़रते थे। काश्मीर की घाटी के भीतर भी चौरस सड़कों का अभाव था। नदियां और नाले ही यहां के प्रधान मार्ग थे। अतः प्राचीन नगर, आम और महत्वपूर्ण स्थान

नाले ही यहां के प्रधान मार्ग थे। अतः प्राचीन नगर, प्राम और महत्वपूर्ण स्थान इन मार्गो और निद्यों के किनारे ही बने, और जिस प्रकार इतिहासकाल में काश्मीर की भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी प्रकार यहां की बस्तियों, स्थानों, निद्यों और नालों की स्थिति में भी परिवर्तन की सभावनाएं विश्ल ही रहों। इस सुरचित भौगोलिक एकान्तता के कारण ही काश्मीर अपने लम्बे इतिहासकाल में उन राजनीति, जाति, धर्म और भाषा सम्बन्धी उथल पुथलों, बाह्य आक्रमणों और विख्लवकारी परिवर्तनों से अपेचाकृत बचा रहा जिनसे उत्तर और मध्यभारत निरन्तर आकान्त होते आये। यही कारण है कि भारत के अन्य स्थानों की अपेचा काश्मीर की लोक-परम्परा अभी तक बहुत-कुक अपने मूल प्राचीन रूप में सुरचित है, जिससे विद्वानों को प्राचीन स्थानों के ऐतिहासिक-सांस्कृतिक महत्व की पड़ताल करने में अपार सुविधा मिली है। इसके साथ ही काश्मीरी विद्वानों द्वारा लिखी गई अधिकांश प्राचीन पुस्तकें भी जिनमें काश्मीर के इतिहास के कमबद्ध विवरण दिये

गए हैं, अभी तक सुरचित हैं।

इन स्थानीय वृत्तान्तों का उल्लेख करने के पूर्व यह उचित होगा कि काश्मीर-सम्बन्धी उन सूचनाओं और विज्ञप्तियों का संज्ञेष में जिक्र कर दिया जाय जो प्राचीन काल में भारतीय और इतर भारतीय विद्वानों द्वारा लिखे गए विवरगों और यात्रा-वर्गनों में मिलते हैं।

सिकन्दर के ब्राकमण (३२७ ई॰ पू॰) के जो विवरण मिलते हैं उनमें काश्मीर का कहां भी उल्लेख नहीं है। दिच्चण-पश्चिम के पाश्चात्य विद्वानों पड़ौसी प्रदेशों का ज़िक ब्रवश्य ब्राया है जैसे 'ब्रसॅकीज़' की सूचनाएं ब्रोर 'ब्रविसारीज', जो वास्तव में 'उरशा' ब्रोर 'ब्रिमिसार' के ही रूपान्तर हैं।

टोलमी (दूसरी शताब्दी का ज्योतिषी) ने ही सबसे पहले अपने भारतवर्ष के भूगोल में काश्मीर का 'कस्पीरिया' के रूप में उल्लेख किया है।

सेमाँस के एक अज्ञातकालीन कवि डायोनीसियाँस की एक खोबी हुई कविता 'बेस्सारिका' में भी 'कस्पीरोई' नाम की एक जाति का ज़िक है जिसके सम्बन्ध में कवि ने कहा है कि भारत की जातियों में यह सबसे अधिक चिप्रचरण है।

वैसे तो इतिहास में बहुत पहले से काश्मीर का उल्लेख हुआ समभाना चाहिए, यदि प्रथम इतिहासकार हिरोडोटस (४४० ई० पू०) के 'कस्पेटिरोस' को काश्मीर का रूपान्तर मान लिया जाय। उसने लिखा है कि कोरियंडा के स्कायीलेक्स को डेरियस ने सिंध नदी के मार्ग की क्वानबीन के लिए भेजा था। वह 'कस्पेटिरोस' के नगर में जाकर उतरा। यह नगर उत्तर-भारत में स्थित था, संभवत: 'बरूतरिया' प्रदेश के पास। हिरोडोटस इस नगर को 'पिल्तियन' देश में स्थित बताता है।

इसके भी पूर्व हिकेटेयस ( १४६-४८६ ई॰ पू॰ ) ने भी 'कस्पेटिरोस' का उल्लेख किया है, और बताया है कि यह नगर उस स्थान पर स्थित है जहां सिंध नदी नाव खेने योग्य हो जाती है । अर्थात् प्राचीन गांधार और वर्तमान पेशावर का ज़िला । अतएव, हिकेटेयस और हिरोडोटस की सूचनाओं को इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि उन्हें काश्मीर की स्थित का सही ज्ञान था ।

प्राचीन यूरोपीय साहित्य में, इस प्रकार, काश्मीर के नाम के अतिरिक्त इस देश के बारे में और कुछ नहीं मिलता । परन्तु चीनी विवरण इसके ठीक विपरीत हैं । चीनी यात्री बहुधा काश्मीर के मार्ग से आते थे और यहां चीनी सूचनाएं आकर विश्राम करने के लिए लम्बे काल के लिए रुक जाते थे । सन् ५४९ ई० में भारत से जो राजदूत संबंधे पहले चीन गया था, उसने किंचित विस्तार से काश्मीर का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि उत्तर-भारत में स्थित काश्मीर देश 'एक कीमती हीरे की तरह चारों दिशाओं से हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ है।' अन्य चीनी विवरणों में भी यही चात दुहराई गई है।

इसके ६० वर्ष बाद सन् ६३१ ई० में प्रसिद्ध चीनी याजी ह्यूनसांग भारत आया। वह 'उरशा' (वर्तमान हज़ारा जिला) से वितस्ता (केलम) की घाटी के मार्ग से काश्मीर आया। उसने लिखा है कि 'पर्वतों को स्यूनसांग पार करके और गहरी घाटियों के किनारे-किनारे चलकर' वह एक 'पत्थर के द्वार' पर पहुंचा जो 'इस राज्य का पश्चिमी द्वार है।' वराहमूल (वारामूला) होता हुआ जब वह श्रीनगर पहुँचा तो काश्मीर के राजा दुर्लमभद्र ने नगर से बाहर निकलकर उसका स्वागत किथा और उसे अपने राज-प्रासाद में दावत दी। इसके बाद उसने ह्यूनसांग को शास्त्रों और सूत्रों की नक़ल करने के लिए बीस लिखने वाले दिये और राज्य की ओर से इस चीनी यात्री की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आदेश देकर पाँच व्यक्ति उसका सत्कार करने के लिए स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये। ह्यूनसांग यहां 'जयेन्द्र विहार' में पूरे दो वर्षों तक शास्त्रों और सूत्रों का अध्ययन करता रहा।

ह्यूनसांग ने लिखा है कि घाटी के चारों ब्रोर दुर्गम पर्वत-शृंखलाओं के होने के कारण ब्रास-पड़ोंस के राज्य इसको 'कभी परास्त करने में सफल नहीं हुए।' यहां की ककोर सरदी ब्रोर वरफ का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि फिर भी भूमि उपजाऊ है, ब्रोर फल-फूलों की बहुतायत है। केसर, घोड़े ब्रोर ब्रोधिय-बूटियां भी बहुत होती हैं। लोग ऊनी सर्ज ब्रोर रई के कपड़े पहनते हैं। राजधानी के पिथम में एक नदी बहुती है। राजधानी १२-१३ ली (२ई मील) लम्बी ब्रोर ४-५ ली (लगभग १ मील) चौड़ी नगरी है।

काश्मीर के पंडितों की बिद्धता से ह्यूनसांग वहुत प्रभावित हुआ और उसने उनकी खूब प्रशंसा भी की है ऐसे बिद्धान पंडित अन्यत्र नहीं भिलते। उसने लिखा है कि 'शताब्दियों से इस सज्य में पांडित्य और विद्या का सम्मान होता आया है।' और 'यहां के लोग विद्याप्रेमी हैं और उनका धर्म ऐसा है जिसमें स्वधर्म- निष्ठा (वोद्धर्म के प्रति) भी है और अन्य धर्मी के प्रति भी निष्ठा है।'

कहते हैं कि सम्राट् अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अर्हत मध्यांतिक काश्मीर आया था। उसके साथ पांच सौ अर्हत (भिन्नु) और आये थे। गांधार के शाक्य सम्राट्कनिष्क ने काश्मीर में घौद्धों की चौथी महासभा वुलाई श्री जिसमें बौद्ध धर्म पर तीन पुस्तकें संस्कृत में तैयार की गईं। फिर मी इय्नसांग का कथन है कि उसके समय में काश्मीर में केवल एक सौ के लगभग ही वौद्ध मठ या विहार थे और कोई पांच सहस्र बौद्ध भिज्ञ थे। अशोक के बनवाए केवल चार स्तूप थे जिनमें भगवान बुद्ध के फूल रखे हुए थे। जिन थोड़े-से स्तूपों और विहारों का ह्यूनसांग ने जिक किया है, उनके सही स्थान का अभी तक पता नहीं चला है। उसके इनुसार उस समय राज्य में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार नहीं था। आम तौर पर लोग 'विधर्मियों' के मन्दिरों में ही उपासना करने के लिए जाते थे।

ह्यूनसांग ने काश्मीरी लोगों की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करते हुए लिखा है कि काश्मीरी 'चुद्र और छिक्कोर होते हैं। वे दुर्बल और भीर स्वभाव के हैं। लोगों की आकृति सुन्दर है, परन्तु वे मक्कार हैं।'

किसी समूची जाति के दारे में ऐसी व्यापक उक्ति किसी विद्वान के लिए संगत नहीं लगती । संभव है कि ह्यूनसांग का अधिकांश ऐसे लोगों से ही पाला पड़ा हो ।

दो वर्ष पश्चात वह दिज्ञण-पश्चिम के मार्ग से पर्णोत्स (वर्तमान पुंछ) श्रोर राजपुरी (रजोरी) होता हुआ भारत चला गया। उन दिनों इन दोनों स्थानों के राज काश्मीर के अधीन थे।

चीन के तंग-वंश के वृत्तांत में भी काश्मीर का उल्लेख हुआ है। उसमें लिखा है कि काश्मीर के राजा चेन-तो-लो-पी-ली अर्थात् 'चन्द्रपीड' ने सन् ७१३ के लगभग, और गद्दी पर बैठने के बाद उसके आई मुन्तो-पी अर्थात्

तंग-वंश का 'मुक्तपीड' या 'लिखितादित्य' ने चीन के दरबार में अपने राजदूत वृत्तांत भेजे। चीनी सम्राट्ने सन् ७३६-४० ई० के बीच बाल्तिस्तान पर आक्रमण किया था और लिखतादित्य ने इसके बाद ही चीन

से दो लाख सैनिकों की मदद मांगने के लिए अपना राजदूत भेजा था। 'महापद्मनाय' (यूलर मील) पर वह चीनी सैनिकों की हाचनी चनाना चाहता था। चीन के सम्राट्ने राजदूत को एक शानदार दावत दी और लिलतादित्य के लिए सजा की उपाधि घोषित की। इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया। फिर भी उस समय से काश्मीर के राजे चीन को खिराज देते रहे। इस सम्यन्थ के कारण ही तंय-वंश के वृत्तांत में मो-हो-तो-मो-लौंग अर्थात 'बहापद्मनाय' (वृलर-मील), पोलो-ओउ-लो-पो-लो अर्थात 'प्रवरपुर' (श्रीनगर) और मी-ना-सी-लो अर्थात 'वितस्ता' (भेलम) का उल्लेख है।

कुक दिनों बाद एक बोर चीनी यात्री बो कोंग सन् ७५६ है अमें काश्मीर

श्राया। यहाँ श्राकर उसने बौद्ध-भिन्नु वनने की शपथ ली। चार वर्ष तक वह काश्मीर के तीर्थों का भ्रमण श्रौर संस्कृत का श्रध्ययन करता श्रो-कॉग रहा। उसने जिन विहारों श्रौर श्रामों का वर्णन किया है उनमें से कुक का पता लगता है।

ह्यूनसांग ने तो केवल एक सौ विहारों का ज़िक किया था, परन्तु थ्रो-कोंग ने तीन-सौ से अधिक विहारों और अनेक स्तूपों का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि इस वीच में बौद्ध धर्म का प्रचार काश्मीर में बढ़ गया था।

ब्रो-कोंग ने तीन मार्गों का भी ज़िक किया है। एक तो तिब्बत जाने वालं मार्ग का, जो ब्राजकल ज़ोजी-ला दरें से लद्दाख होता हुआ जाता है; दूसरे वाल्तिस्तान जाने वाले मार्ग का, जो ब्राजकल गिलगित की सड़क के रूप में किशन गंगा की घाटी के ऊपरी भाग से सिंध नदी पर स्थित स्कर्दू और अस्तोर को जाता है; ब्रोर तीसरे उस मार्ग का जिससे ह्यूनसांग ब्राया था। उसने एक चौथे मार्ग का भी ज़िक किया है, परन्तु कहा है कि वह हमेशा वन्द रहता है, केवल तभी खोला जाता है जब कोई राजसेना उसे सम्मान प्रदान करने के लिए ब्राती है। संभवत: उसका इशारा पीर पंचाल के मार्ग की ब्रोर था।

इन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि सातवीं-ग्राठवीं शताब्दी तक 'श्रीनगर' वितस्ता ( भेलम ) नदी के दाहिने तट पर बसा था। बायें तट की ब्रोर उसका फैलाव कदाचित् दसवीं शताब्दी के लगभग ही हुब्रा होगा, क्योंकि ग्रल्बिस्नी ने लिखा है कि नगर नदी के दोनों तटों पर बसा है।

श्ररव विजेता काश्मीर तक नहीं पहुँचे। यहाँ तक कि अल्मसूदी ने भी, श्ररवी की जो स्वयं सिंध घाटी में घूमा था, काश्मीर के बारे में कोई सूचनाएं ज्ञातव्य बात नहीं लिखी। अल्क्ज़बीनी और अल्इद्रीसी की पुस्तकों में भी काश्मीर का उल्लेख नहीं हुआ।

परन्तु सन् १०२१ ई० में महमूद गज़नवी के साथ भारत आने वाले अल्विरूनी ने काश्मीर के बारे में पर्याप्त लिखा है। अल्विरूनी कभी काश्मीर में प्रवेश नहीं कर पाया, फिर भी उसने काश्मीर के बारे में प्रामाणिक अल्विरूनी सूचनाएं एकत्र कर ली थीं। उसके कथनानुसार महमूद गज़नवी के आक्रमण के आगे हिन्दुओं के शास्त्र और विज्ञान 'काश्मीर, बनारस और अन्य ऐसे ही सुरन्तित स्थानों पर पलायन कर गए जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता।'

अल्बिस्नी का कहना है कि काश्मीरियों को अपने देश की प्राकृतिक किले-

बन्दी की पूरी चेतना है। झौर जो दर्रे हैं उन पर वे कड़ा पहरा रखते हैं। इसी कारण उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना भी कठिन है। किसी समय वे बाहरी व्यापारियों को, विशेषकर हिन्दुओं झौर यहूदियों को, झपने देश में झाने-जाने देते थे, परन्तु झाजकल तो विना पूर्व-परिचय के हिन्दू व्यापारियों को भी नहीं प्रवेश करने देते। झन्य लोगों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

लोहूर झोर राजवाड़ी के किलों का उसने विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनकी इड़ता झोर झभेद्यता का उसने स्वयं मुझायना किया था। कल्हण की राज-तरंगिनी में इन किलों का नाम लोहरकोट झोर राजपुरी दिया गया है। झाजकल उन्हें लोहरिन झोर रजोरी कहते हैं। रजोरी पहले पीर पंचल (पंचाल) की पहाड़ियों में एक हिन्दू-राज्य था। महमूद गृजनवी ने काश्मीर पर झाकमण करने का इरादा किया था, परन्तु वह लोहरिन के दुर्ग से झागे नहीं वढ़ सका।

अल्बिरूनी ने काश्मीरियों की पैदल चलने की आदत का ज़िक करते हुए लिखा है कि केवल आभिजात्य कुल के लोग ही पालकी में चलते हैं जिसे 'कटि' कहते हैं।

उसके अनुसार चैत्र की द्वितीया को काश्मीरी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे 'अग्दुस' पुकारते हैं । यह एक विजय-त्यौहार है, क्योंकि इस दिन राजा मुत्तई ने तुर्कों पर विजय प्राप्त की थी ।

रामचन्द्र काक के अनुसार 'अग्दुस' संभवतः काश्मीरी के 'ओक्दोह' का अपअंश है जिसका अर्थ है चन्द्रमा के किसी पत्त का प्रथम दिन । फिर अल्विरूनी ने इसे द्वितीया के दिन क्यों बताया ? काश्मीर के लोग शिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन के कृष्ण-पत्त की तेरस को मनाते हैं । शिवरात्रि को इसीलिए 'हेरथ' पुकारते हैं । परन्तु फिर भी उस दिन को 'हेर चोदह' कहते हैं जिसका अर्थ चौदस हुआ । इसी प्रकार महानवमी का त्योहार दो दिन मनाया जाता है । बोलचाल में कहा जाता है, 'महानवम-हंज्-पंचम' और 'महानवम-हंज्-चोरम' अर्थात् महानवमी का पांचवां या चौथा दिन । वस्तुतः यह दिन उस चन्द्र-पत्त का पांचवां या चौथा दिन होता है जिसमें महानवमी का त्यौहार पड़ता है । ऐसे अम उत्पन्न करने वाले अनेक प्रयोग प्रचलित हैं और अल्विरूनी ने अपने विवरण में संभवतः ऐसे ही प्रचलित प्रयोग का अधार लिया है ।

उसने काश्मीर की राजधानी का नाम 'ब्रिधिष्ठान' लिखा है, और 'बालर' (बाल्तिस्तान) दरद-प्रदेश 'गिलगित' 'ब्रस्वीर' (हसोर या ब्रस्तोर) और 'शिल्तस' (चिलास) का भी उल्लेख किया है। चीनी और अरब बिद्वानों की अपेदा भारतीय बिद्वानों के बितरणों में काश्मीर का उल्लेख बहुत कम हुआ है। इसका यह कारण नहीं है कि उन्हें काश्मीर के अस्तित्व का भली प्रकार से ज्ञान नहीं था, बल्कि यह कि भारतीय उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण भारतीय केन्द्रों का भी अक्सर बहुत सूचनाएँ संज्ञित ज़िक किया है।

इसीलिए पाणिनि (६००ई० प्०) के व्याकरण के गणों में केवल 'करमीरियों' के देश 'करमीर' का उल्लेख मिलता है और पातंजिल की इस पर टीका है। महाभारत में भी काश्मीर के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहा गया। पुराणों में 'करमीरज' की गणना उत्तरी राष्ट्रों में कराई गई है। और वराह-मिहिर (४००ई०) ने अपनी पुस्तक बृहत्संहिता में काश्मीर को उत्तरी-पूर्वी भाग में रखा है।

घाटी के बाहर का प्राचीन संस्कृत-साहित्य काश्मीर के बारे में केवल इतनी ही उपयोगी सूचना देता है कि इस देश को 'कस्मीर' या 'कस्मीरज' कहते थे। 'कस्मीरज' केसर का पर्याय भी था। इन पुस्तकों में एक ग्रौर शब्द 'कुब्ठ' (कुठ) की सूचना मिलती है। 'कुठ' एक बूटी है जो अनेक ग्रौपिधयों में प्रयुक्त होती है। इन बस्तुओं का उन दिनों भी काश्मीर से निर्यात होता था।

परन्तु काश्मीरी विद्वानों ने अपने देश के बारे में जितने विवरण लिखे हैं, काश्मीरी उतने विवरण किसी प्रदेश के बारे में भारतीय साहित्य में क्तास्ता अन्यत्र नहीं मिलते।

काश्मीरीतीथों के बारे में जो सबसे प्राचीन पुस्तक है उसका नाम नीलमत-पुराण है। कल्हण ने भी इस पुस्तक को बाधार माना है। प्रो॰वुहलर का कथन है कि वर्तमान रूप में नीलमत पुराण कठी या सातवीं शताब्दी नीलमत पुराण से प्रहले की नहीं है। यद्यपि उसके पाठ में ब्रानेक ब्रशुद्धियाँ ब्रोर ब्रान्तर ब्रा गए हैं, फिर भी 'माहात्म्यों' की तरह वह एक मनगढ़न्त रचना नहीं है।

काश्मीर की घाटी का कैसे जन्म हुआ, कैसे जलोद्भव को मारने के बाद वितस्ता की घाटी को निर्णम-मार्म (निकास) मिला; नीलनाग (काश्मीर के नागों का राजा) ने उपासना और संस्कार आदि के कौनसे नियम प्रतिपादित किये, और काश्मीर के तीर्थ कौन और कहाँ हैं, इन सबका विस्तृत वर्णन नीलमत पुराण में किया गया है।

सबसे पहले उसमें प्रमुख नागों (पवित्र चश्मों) के नाम दिये गए हैं । इसके

बाद महापद्मनाग ( बूलर भील ), जिसमें चन्द्रपुर का नगर समाया हुआ है, के विषय में एक रोचक उपाख्यान है। इसके परचात काश्मीर के श्मुख तीथों का वर्णन है, विशेषकर शिव की उपासना से संबंध रखने वाले। तदन्तर 'मृतेश्वर माहात्म्य', 'हरमुकुट' (हरमुख) पर्वत की पिवत्र भीलों और स्थानों का विशद वर्णन है। 'कपटेश्वर' ( कोट्यहेर ) के बारे में थोड़ा-सा उल्लेख है और विब्णु-तीथों का संज्ञिप्त वर्णन भी है।

श्रनुमान किया जाता है कि किव जयद्रथ की पुस्तक 'हरचरित चिन्ता-मिणि' भी नीलमत के काल की है। परन्तु जयद्रथ के भाई जयरथ ने शैव-मत की टीका करते हुए 'तंत्रालोक' नाम की जो पुस्तक िखी है हरचरित चिन्तामणि श्रोर उसमें अपने वंश की जो तातिका दी है उससे तो यही सिद्ध होता है कि जयद्रथ बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या तरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रहा होगा। इस प्रकार इस पुस्तक को राज-तरंगिनी के बाद की समक्तना चाहिए।

'हरचिरत चिन्तामिंग' काव्य-शैंली में लिखी गई है। उसके वत्तीस सर्गों में व सार उपाल्यान वर्णित है जिनका शिव या उनके अवतारों से संबंध है। इनमें से आठ उपाल्यान तो काश्मीर के प्रसिद्ध तीथों के बार में हैं। इस पुस्तक से यह पता चलता है कि कल्हण के बाद, प्रमुख तीथों के बार में जो उपाल्यान थे, कालान्तर में बदलकर उनका क्या रूप हो गया था। नीलमत और हरचरित चिन्तामिंग अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें हैं और 'माहात्म्यों' के ढकोसले का आवरण हटाने में सहायक सिद्ध होती हैं।

'माहात्म्यों' के संबंध में कहा जाता है कि वे पुराणों में से संकलित किये गए हैं। प्रत्येक तीर्थस्थान का एक माहात्म्य है, जिसमें यात्रियों की जानकारी के लिए तत्संबंधी समस्त उपाख्यान वर्णित होते हैं। श्रीर उस माहात्म्य तीर्थ की यात्रा करने से यात्री को कौनसे लोकिक श्रीर परलोकिक लाभ प्राप्त होंगे, तथा यात्रियों को कौनसी धार्मिक प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी श्रादि का सिवस्तार वर्णन है। सर श्रारेल स्टाइन ने व्यक्तिगत अनुभव से लिखा है कि जब कोई नया तीर्थ या धर्म-स्थान बनता है तो वहाँ के अनपढ़ थानपत (स्थानपित या पुजारी) उल्टी-सीधी भाषा में उसका एक माहात्म्य गढ़ लेते हैं। कुछ माहात्म्य पुराने भी हैं परन्तु उनमें भी समयानुसार परिवर्तन होते श्राये हैं श्रीर उनकी भी सन्नहवीं शताब्दी से पहले की पाण्डुलिपि प्राप्य नहीं है। इसलिए काश्मीर के प्राचीन इतिहास या संस्कृति के विषय में इन माहात्म्यों से कोई प्रामाणिक सन्चना नहीं प्राप्त होती।

कल्हण की राजतरंगिनी काश्मीर का सबसे प्राचीन, महत्वपूर्ण और प्रामाणिक इतिहास है। कल्हण के पहले भी काश्मीर में इतिहासकार हुए थे जिनका आधार कल्हण ने लिया होगा। इनमें से आठवीं शताब्दी के 'हेलराज', राजा अवन्ती वर्मन ( ५४४-५५३ ई० ) के समकालीन 'रत्नाकर' और राजा कलश ( १०६३-१०८६ ई०) के समकालीन 'क्रेमेन्द्र' के नाम उल्लेखनीय हैं। परन्तु कल्हण की 'राजतरंगिनी' के आगे इन इतिहासकारों की पुस्तकों का प्रचलन कम होता गया और अब तो उनमें से अधिकांश अप्राप्य हैं।

कल्हण के पिता चम्पक पंडित काश्मीर के राजा हर्ष (१०८६-११०१ई०) के मंत्री थे। हर्व की हत्या के बाद संभवतः पिता-पत्र दोनों ने ही फिर नौकरी नहीं की । दुर्भाग्य से कल्हण ने अपने जीवन-चरित के बारे में कोई विवरण नहीं छोडा है। केवल राजतरंगिनी के आधार पर कुछ अनुमान किये जा सकते हैं कि वह अत्यन्त सद्मदर्शी, विनोदिप्रिय, कल्पनाशील श्रोर मानव-स्वभाव का पारखी व्यक्ति था। चारण-भाटों की तरह अपने समकालीन राजाओं की प्रशंसा के पुल बांधने की प्रवत्ति उसमें नहीं थी। इस दिशा में वह अत्यन्त स्वतंत्र और निर्मीक व्यक्ति मालुम पडता है। चादकारी उसमें क तक नहीं गई थी। इसी कारण उसने अपने सम-कातीन राजाओं के अच्छे कामों की प्रशंसा की है तो उनके निरंकराकार्यों की बराई भी की है। यद्यपि वह स्वयं एक शैव परिवार में जन्मा था, परन्त अन्य धर्मा-बलम्बियों के प्रति समान रूप से ही उदार और सहिष्णु भी था। उसे अपने देश से अगाध प्रेम था, इसका अनुमान उन रलोकों से लगता है जिनमें उसने कारमीर का गुगा कीर्त्तन किया है। कारमीर की प्राकृतिक और ब्रार्थिक स्थित का उस समिचत ज्ञान था। श्रोर जिस स्थान का भी उसने वर्णन किया है वह पूरी खोज करके श्रोर प्राचीन विध्वंस इमारतों और मुद्राओं के प्रमाणों का उपयोग करके । यही कारण है कि मध्यकालीन इतिहासकारों की रचनाओं में राजतरंगिनी का स्थान वहत ऊंचा है।

राजतरंगिनी की रचना सन् (११४८-४६ ई०) में हुई। यह पुस्तक आठ तरंगों में विभक्त है। पहली तीन तरंगों में तो केवल संदिग्ध ऐतिहासिक अस्तित्व के राजाओं की वंशावली की गगाना कराई गई है। और बीच-

राजतरंगिनी वीच में जिन घटनाओं का उल्लेख है वे पौराणिक उपाख्यानों की कोटि की हैं और ऐतिहासिक मृल्य नहीं रखतीं। परन्तु

'कारकूट' वंश तक पहुँचते-पहुँचते कल्हण के विवरण में निश्चित ऐतिहासिक आधार दृष्टिगोचर होने लगता है। और अवन्तीवर्मन के राज्य-काल ( ८४४-८८३ ई॰ ) से, जिससे पाँचवीं तरंग का प्रारंभ होता है, राजतरंगिनी का विवरण सही और प्रामा- णिक है। बल्कि लेखक जितना अपने वर्तमान काल की ओर अग्रसर होता जाता है, उसका विवरण उत्तरोत्तर उतना ही विशद और विस्तारपूर्ण होता जाता है।

पहली चार पुस्तकों की अनैतिहासिकता से इतना अवश्य सिद्ध होता है कि कल्हण में प्राचीन इतिहास को आजोचक दृष्टि से देखने का वैज्ञानिक संस्कार नहीं था। प्राचीन लोक-परंपरा में कितना भाग पौराणिक है और कितना वास्तिवक, इसका विवेचन करने की उसमें चमता नहीं थी। संभवतः उसके पास पर्याप्त मात्रा में पिछले तीन हजार वर्षों का इतिहास लिखने के लिए प्रामाणिक सामग्री भी नहीं रही होगी। फिर भी उसके विवरण की पहली चार पुस्तकों का इतना महत्व अवश्य है कि उनमें 'अशोक' और 'कानिष्क' जैसे एतिहासिक सम्राटों का उल्लेख है।

सम्पूर्ण राजतरंगिनी में लगभग ब्राठ सहस्र श्लोक हैं। परन्तु इनमें से ब्राधे से ज्यादा श्लोकों में कल्हण ने ब्रपने पूर्ववर्ती एक सौ पचास वर्षों की घटनाब्रों का ही वर्णन किया है। यही कारण है कि सातवीं ब्रोर ब्राठवीं तरंगें इतनी बड़ी हैं।

काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से भी राजतरंगिनी का मूल्य ब्रत्यधिक है। इस संबंध की सूचनाओं को सर ब्रॉरेल स्टाइन ने तीन भागों में बाँटा है।

9. प्रारंभ से ही काश्मीर में पित्रत्र स्थानों की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व रहा है। अतः पहली सूचनाएं इन पित्रत्र स्थानों से संबंध रखती हैं। कल्हण ने राजतरंगिनी की भूमिका में लिखा है कि काश्मीर एक ऐसा देश है 'जहाँ सरसों के दाने के बराबर भी ऐसी रिक्त भूमि नहीं है जहाँ पर कोई तीर्थ न हो।' वास्तव में आज भी इन स्थानों की संख्या अनिगत है और विलक्षण बात यह है की इस्लाम अपना लेने के बाद भी इस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके विपरीत शायद ही कोई ऐसा गाँव या चश्मा है जहाँ का चश्मा या कुँज हिन्दुओं के लिए पुनीत स्थान हो और जहाँ मुसलमानों की 'ज़ियारत' न हो।

यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्राचीन पिवत्र स्थानों में अधिकतर चरमे हैं, जिन्हें कारमीरी में 'नाग' कहते हैं; या निर्फर, नाले और निदयाँ हैं। ये स्वयंभू देवता हैं, जिन्हें भक्तों की दृष्टि प्राकृतिक स्थानों में सहज ही दूँढ निकालती है। ये तीर्थ हिन्दू वर्ग के हैं और उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पर हिन्दू मत का प्रचार है या रहा है। विशेषकर नेपाल, कुमायूँ, काँगड़ा, उदयन और स्वात् आदि प्रदेशों में ऐसे तीर्थी की बहुतायत है।

इस वर्ग के तीथों की विशेषता यह है कि प्रत्येक चरमे या निर्भर का

संरक्तक देवता एक नाग होता है। राजतरंगिनी में 'पाप सूदन' 'त्रिसंध्या', वेद पहाड़ी पर स्थित 'सरस्वती भील' ब्रादि चश्मों ब्रौर भीलों का विशेष रूप से उल्लेख हुबा है जिससे यह परिणाम निकलना सहज है कि कल्हण के समय में इन तीथों का विशेष महत्व था।

२. राजतरंगिनी में दूसरे प्रकार की सूचनाएँ प्रामों, नगरों, राज्यों, मंदिरो-मठों, विहारों और भवनों के निर्माण करने या दसाने के संबंध में हैं।

प्राचीन काल में जब कोई नया नगर बसाया जाता था तो उसका नाम-करण बसाने वाले के नाम के ब्रागे 'पुर' लगाकर किया जाता था। यथा, हष्कपुर, कनिष्कपुर, जष्कपुर (भारतीय-शाक्यवशी संस्थापक) या प्रवरपुर (प्रवरसेनपुर, श्रीनगर का प्राचीन नाम) पद्मपुर, जयपुर, जयपीडपुर ब्रादि। मुसलमान, सिख ब्रोर डोगरा राज्यों के काल में भी 'पुर' लगाकर नगरों ब्रोर प्रामों का नामकरण करने की प्रथा जारी रही। जैसे, जैनपुर, शहाबुद्दीनपुर, (शादीपुर) मुहम्मदपुर ब्रोर रनवीरपुर ब्रादि।

इसी प्रकार मंदिर, मठ, विहार और दूसरी धार्मिक इमारतों के नाम भी उनके संस्थापक के नाम के आगे उनके देवता या धार्मिक उद्देश्य का संचिप्त परिचय जोड़कर रखे जाते थे। इस प्रकार शिव मंदिरों के नाम में संस्थापक के नाम के आगे 'ईश' या 'ईश्वर' जोड़ा जाता था, जैसे 'प्रवरेश्वर', 'अमृतेश्वर' आदि। इनमें प्रवर और अमृत संस्थापकों के नाम हुए। विष्णु-मंदिरों के नाम में 'स्वामी' या 'केशव' जोड़ा जाता था, जैसे 'मुक्त स्वामी' 'अवन्ति स्वामी' 'भीम केशव' आदि। इनमें मुक्त (-पीड) अवन्ति (-वर्मन) और भीम (-पाल साही) स्थापकों के नाम हुए। बौद्ध मठों या विहारों के नाम के आगे 'विहार', 'भवन' या 'मठ' जोड़ा जाता था, जैसे 'जयेन्द्र विहार', 'चकुण विहार', 'अमृतभवन' (आंतववन), 'स्कन्द भवन', 'दिकामठ' (दिदमर), 'सुभट मठ'. 'लोठिका मठ', 'चक मठ' आदि। इनमें जयेन्द्र, चंकुण, अमृत (-प्रभा रानी), स्कन्द, दिक्ठा (-रानी) सुभट, नंदा, लोठिका, चक आदि स्थापकों के नाम हैं।

कल्हण ने राजतरंगिनी में स्थानों के प्रचलित नाम ही दिये हैं। ये नाम कहाँ तक अपने मूल रूप में हैं या शुद्ध हैं, इसकी पड़ताल करने के पूर्व यह जानना जरूरी है कि उस समय की बोलचाल की भाषा निश्चय ही एक प्रकार की अपश्रंश थी, जो बाद में विकसित होकर आधुनिक काश्मीरी बन गई है। अतः उस समय और उसके सैकड़ों वर्ष पहले से संस्कृत ही यहाँ की राज-भाषा थी। यहाँ तक कि मुसलमानों के समय में भी कुछ दिनों तक संस्कृत अपने इस पद पर विराजमान रही। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर स्थानों का नाम संस्कृत में

ही रखा जाता रहा होगा । वस्तुतः इन नामों का संस्कृत-मूल सिद्ध किया जा सकता है। वै और आजकल काश्मीरी में उनका जो रूप बदल कर हो गया है वह ध्विन-विकार के स्वाभाविक नियम के अनुसार। इसलिए नामों की अनार्य व्युत्यित्त की खोज करना कि कहीं उन्हें बाद में संस्कृत का लिवास न पहना दिया गया हो, व्यर्थ है। जहाँ तक कल्हण का संबंध है उसने एक-दो स्थानों पर ही इस तरह की प्रवृत्ति दिखाई है और प्रचलित नामों को संस्कृत के ढाँचे में ढाल कर उपस्थित किया है। उदाहरण के लिए 'कादम्बरी कथासार' के लेखक अभिनन्द ने जिस गाँव का नाम 'गोरमूलक' दिया है, उसे कल्हण ने 'घोरमूलक' कर दिया है। अन्यथा अधिकतर उसने पहाड़ों, निदयों, भरनों और दर्री आदि के शुद्ध प्रचलित नाम दिये हैं, और उनके संस्कृत उच्चारण पर जोर नहीं दिया है।

३. कल्हण की राजतरंगिनी में काश्मीर के प्राचीन सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से जितनी उपयोगी और प्रामाणिक सूचनाएँ हैं, उत्नी ही उपयोगी सूचनाएँ उसमें यहाँ की जलवायु, आर्थिक परिस्थिति, विभिन्न मानव-जातियों की प्रादेशिक स्थिति, और राजनीतिक इतिहास के संबंध में हैं। वितस्ता (भेलम) के मार्ग को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयत्न किये गए, उनका भी उसमें सविस्तार वर्णन है। इससे यह पता लगाने में सुविधा हुई है कि नियन्त्रण के पहले और बाद में वितस्ता और सिंध (गंगा) के संगम-स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है।

कल्हण के बाद लगभग तीन सो वर्षों तक देश में अराजकता फैली रही।
अन्तिम हिन्दू-राजाओं और प्रारंभ के मुसलमान मुलतानों के शासन कुव्यवस्था,
निरंकुशता और राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण अशान्तिपूर्ण वने
अन्य विचरण रहे जिससे विद्याध्ययन और पाण्डित्य का हास हो गया,
साहित्य और इतिहास-रचना की प्रवृत्ति दव गई और ज्ञानविज्ञान की उपेचा की गई। परन्तु इस तीन सो वर्षों के आध्यात्मिक शृन्य और
महथल के बाद एक उर्वर मरीचिका के दर्शन हुए, मुलतान जैनुल्आब्दीन (१४२१-

<sup>1.</sup> आज भी पर्वतों या स्थानों के काश्मीरी नामों से उनका संस्कृत मूल प्रकट होता है। जैसे ग्रामों के नाम के आगे प्र या पोर (प्र), हौम (आश्रम), कोठ (कोट) गाम या गोम (ग्राम), कुएडेल (कुएडल), वोर (वाट) आदि; भीलों और दलदलों के नाम के आगे सर (सरस), नडबल (नडबला), नागे (नाग) आदि; उच्च पर्वतीय स्थानों, शिखरों और वर्शों के नाम के साथ वन् (वन), नोर (नाड़), मर्ग (मठिका), गुल (गिलका), बोर (भट्टारिका), बथ (पथ) आदि; और मरनों और नहरों के नाम के आगे कल (कुल्या), खन (खनि) आदि जो शब्द लगाए जाते हैं वे संस्कृत शब्दों के ही रूपान्तर हैं।

(१४०२ई०) के राज्य-काल में । छुंख और शान्ति के वातावरण में ज्ञान-विज्ञान को पनपने का मौका मिला और काश्मीर की विद्वत्ता पुनः चमक उठी । ऐतिहासिक विवरण लिखे गए । पंडित जोनराज ने, जो सुलतान का राज-इतिहासकार था, अपनी 'राजतरंगिनी' में कल्हण के परवर्ती तीन सौ वर्षों का संचिप्त और चलता हुआ विवरण देकर सुलतान जैनुज्आब्दीन के शासन-काल का विस्तृत वर्णन किया है । जोनराज के शिष्य श्रीवर ने अपनी पुस्तक 'जैन-राजतरंगिनी' में सन् १४४६ से १४६६ ई० तक की घटनाओं का विवरण दिया है । इसका भी अधिकांश भाग सुलतान जैनुज्आब्दीन के राज्य-काल की घटनाओं से ही भरा हुआ है । इसके पश्चात् प्राज्यभट ने एक शताब्दी बाद 'राजाविल पताका' नाम से जिस वृत्तान्त का प्रारंभ किया था उसे उसके शिष्य 'सुक' ने १४६६ ई० में समाप्त किया । इस पुस्तक में अकवर की काश्मीर-विजय तक का विवरण है । ये तीनों पुस्तकें हिन्दू काल के बाद की हैं जो सन् १३३६ ई० में शाहमीर द्वारा गद्दी इनि लेने के साथ समाप्त हो चुका था।

यद्यपि अकबर ने संस्कृत-साहित्य को पूरा प्रोत्साहन दिया, परन्तु 'राजा-विल पताका' के बाद संस्कृत में काश्मीर का और कोई इतिहास नहीं लिखा गया। कल्हण के बाद के इन संस्कृत इतिहासकारों के बारे में विद्वानों का मत है कि उनमें से किसी में भी न कल्हण जैसी प्रतिभा थी और न मौलिकता ही। जोनराज वैसे प्रकागड विद्वान था, परन्तु उसमें मौलिकता का अभाव था और श्रीवर ने तो एकदम कल्हण की नकल करने की चेष्टा की है। प्राज्यभट्ट और सुक की रचनाएँ तो और भी निम्नकोटि की हैं। उन्हें, लगता है कि, काश्मीर के प्राचीन भूगोल का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं था।

कारमीर के प्राचीन संस्कृत किवयों की रचनाओं में भी कारमीर किवयों की के सांस्कृतिक भूगोल के बारे में कुछ-न-कुछ उपयोगी सूचनाएँ सूचनाएँ मिलती हैं जिनसे कल्हण के विवरण की पुष्टि होती है।

इन कियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम च्रेमेन्द्र का है, जिसके 'रामायण-मंजरी', 'भारत-मंजरी', 'दशावतारचिरत', 'समय-मातृका', 'जातकमाला', किव-कंठाभरण', चतुर्वर्गसंप्रह' ब्रादि ब्रनेक छोटे-बड़े प्रन्थों का संस्कृत-साहित्य में च्रोमेन्द्र कँचा स्थान है। उसकी पुस्तकें ग्यारहवीं शताब्दी के द्वितीय ब्रोर तृतीय चथुमांश में लिखी गई थीं। उसकी पुस्तक 'समय-मातृका' जो एक मौलिक काव्य है ब्रोर जिसमें च्रेमेन्द्र ने ब्रपने समय के जीवत की ब्रिभिव्यंजना, करते हुए समासदों के कपट-जालों का रहस्योद्घाटन किया है, काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें उसने अपनी प्रधान नायिका कंकाली के काश्मीर की समूची घाटी में पर्यटन का विशद वर्णन किया है। इस वर्णन के द्वारा पाठक घाटी के विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और किव ने इन स्थानों की स्थानीय विशेषता का चित्रण करके अपने वर्णन को अत्यन्त रोचक बना दिया है। चेमेन्द्र की किवता में ही सबसे पहले पीर पंचाल दरे (पंचाल धारा) का और उस पर स्थित 'मठ' का उहेख मिलता है, और इस बात का पता चलता है कि घाटी में नमक का आयात तब उसी मार्ग से होता था।

कवि विल्हण (१०६३-८६ ई०) छोटी उम्र में ही काश्मीर से वाहर चला गया था और वाद में दिल्लाण के चालुक्य राजा त्रिभुवन मल्ज परमाड़ी के राज-कवि के रूप में विख्यात हुआ। उसकी ऐतिहासिक काव्य-पुस्तक विल्ह्ला 'विकसांकदेव चरित' के अन्तिम दो सर्गों में काश्मीर और यहां की राजधानी के सोन्दर्थ का वर्णन है। एक और स्थान पर उसने अपने गाँव और उसके आस-पड़ोस का वर्णन किया है। उसने अपने गाँव का नाम खुनमुश (ज्ञणमोज्ञ) दिया है। आज भी यह गाँव स्नोन मोह के 'रख' (सुरिज्ञित शिकारगाह) के नाम से श्रीनगर के दिल्ला-पूर्व में मोजूद है।

कल्हण के समकालीन कवि मंख ने भी अपने काव्य 'श्रीकणठ-मंख चरित' में काश्मीर और प्रवरपुर (श्रीनगर) का वर्णन किया है।

चेमेन्द्र-लिखित लोक-प्रकाश एक विचित्र पुस्तक है। एक प्रकार से कोष और संचिका है। लोक-प्रकाश में काश्मीर के प्राचीन परगनों की पहली सूची मिलती है। उसमें हुगिडयों, ठेकों, सरकारी विज्ञाप्तियों आदि का भी विशद उल्लेख है। काश्मीरी कर्मचारियों को आज भी यह पुस्तक उपयोगी मालूम देती है। इसी कारण अवसर के अनुसार इसमें संशोधन-परिवर्धन होते आए हैं।

मुगल काल में और उसके बाद हिन्दू और मुसलमान इतिहासकारों ने अपने समय का और श्रुतिपरंपरा से ज्ञात बीते काल की घटनाओं का विवरण राज-भाषा फ़ारसी में दिया। परन्तु फ़ारसी के इतिहासकार भी कल्हण की फ़ारसी की महानता को नहीं पहुँचे। हिन्दू काल के संबंध में उन्होंने जो सूचनाएं कुछ लिखा है वह अत्यन्त लापरवाही से और कल्हण की पुस्तक

फ़ारसी में लिखने वाले कारमीरी इतिहासकारों में मुलतान ज़ैनुल्झाब्दीन के राज-इतिहासकार मुल्ला झहमद; जहांगीर के समकालीन चोडुर के हैदरमलिक, पंडित नरायन कौल (१७२१ ई०), झठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पीरज़ादा हसन, बीरबल काचुर (काचरू), प्रकाश राम, पंडित हरगोपाल कौल, मुंशी मुहम्मदुद्दीन

के ही ब्राधार पर । उन्होंने कोई मौलिक खोज नहीं की ।

फॉक ब्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन इतिहासों में पीरज़ादा हसन का लिखा इतिहास सबसे ज्यादा प्रामाणिक है ब्रोर हैदरमलिक का सबसे ज्यादा पन्नपातपूर्ण।

इनके अतिरिक्त विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने फ़ारसी में काश्मीर के संबंध में लिखा है। ये इतिहासकार या तो काश्मीर आये थे या उन्होंने वाहर बैठकर ही यहां के बारे में पर्याप्त सूचनाएं एकत्र करली थीं। इनमें से काश्मर के मिर्ज़ा हैदर ने जिसने १४४० ई० में घाटी पर विजय प्राप्त की और जो १४४१ ई० तक मुख़ल सम्राट हुमायूँ के नाम पर राज्य करता रहा, अपनी 'तारीख़े-रशीदी' में काश्मीर का वर्णान किया है। इतिहासकार फिरिश्ता और अकबर के मंत्री अबुलफ़जल की पुस्तकों में भी काश्मीर पर बहुत उपयोगी सामग्री है। विशेषकर अबुलफ़जल ने 'आईने अकबरी' में 'काश्मीर की सरकार' नाम से जो प्रकरण दिया है उसमें यहां की शासन-व्यवस्था का वर्णन है, पैदावार और उद्योगों का विवरण है और यहां के पवित्र स्थानों और परगनों का उहेख है। मालगुज़ारी कितनी थी, कितनी दीनारों के रूप में और कितनी नाज के रूप में वसूल की जाती थी, और किस परगने में कौन-कौन सी जातियां वसती थीं, आदि का भी उसने ब्योरा दिया है।

यूरोपीय यात्रियों में से सबसे पहला विवरण फ्रान्सीसी चिकित्सक बर्नियर का है जो १६६४ ई० में सम्राट् श्रीरंगज़ेव के साथ श्रीनगर आया था। वह औरंग-

ज़ेब-कालीन श्रीनगर और यहाँ की अद्भुत बस्तुओं आदि का यूरोपीय यात्रियों अत्यन्त उपयोगी वर्णन कोड़ गया है। पठानों के राज्य-काल

की सूचनाएँ में यहाँ की जनता पर जो अत्याचार और उत्पीड़न हुआ उसका वर्णन फोरस्टर के विवरण में मिलता है। सिख-कालीन

कारमीर के लिए मूरकॉफ्ट, वेन, ह्यूडाल, होरिंगवर्जर और जेकमान के विवरण और प्रारंभिक डोगरा-काल के लिए फेडरिक डू के विवरण प्रामाणिक समक्तने चाहिए।

इन सूचनाओं की विशद सूची को पढ़कर पाठक इनुमान कर सकते हैं कि कारमीर की उपत्यका का गौरव बहुत प्राचीन है और उसकी प्राचीनकाल से लंकर आज तक की संस्कृति में एक तारतम्य और एक-सूत्रता है जिसका खंडन कहीं नहीं हुआ— कम-से-कम उस रूप में नहीं जिस रूप में उत्तर-भारत के अन्य प्रदेशों के सांस्कृतिक जीवन में होता आया है। इससे कारमीर की संस्कृति पर प्राचीनता की जितनी गहरी छाप है, उतनी ही वह परिवर्तन-भीर हो गई है, और राष्ट्रीय जागरण से आज उसमें यदि नव-चेतना की लहरें उठने लगी हैं तो अधिकतर वे बाह्य प्रभावों के कारण ही, जिनके घात-प्रत्याघात उत्तरोत्तर प्रयल होते गए हैं और कारमीरियों को वरवस आधुनिक बना रहे हैं; और उनमें अपने लिए एक नये जीवन का निर्माण करने की अदस्य भावना जाग्रत हो गई है।

## काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल

#### े. एक विहंगम दृष्टि

किसी भी देश या जाति की संस्कृति का मुलाधार अन्ततः उसका आर्थिक-जीवन और उत्पादन-प्रणाली द्वारा उत्पन्न वर्ग-संबंध होते हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशों की ब्रादि-युग, भगोल और सामंत-युग या पूजीवाद-कालीन संस्कृतियों में ब्रान्तरिक समानता संस्कृति है। प्रत्येक उत्पादन-युग की मुल-भूत प्रेरणाएं एक-सी होती हैं। उसका शिल्प और विज्ञान, साहित्य और दर्शन, न्याय और धर्म की परिकल्पनाएं भी सामान्य तत्वों से ही अनुश्राणित होती हैं। फिर भी इस समस्त सामान्यता के बीच प्रत्येक देश और जाति की संस्कृति में अपनी रूप-विशिष्टता, निरालापन और निजत्व होता है। अपने बाह्यरूप में यह विभिन्नता कहीं-कहीं इतनी अधिक प्रमुख हो जाती है कि मौलिक और अभृतपूर्व लगने लगती है। इस सांस्कृतिक विभिन्नता का कारण अलग-अलग जातियों और देशों के ऐतिहासिक विकास की असमान परिस्थितियाँ तो होती ही हैं, साथ ही इन अनेक रूपी संस्कृतियों के रूप-विन्यास को एक विशिष्ट वर्ण, ब्राभा ब्रोर ब्रपनापन देने में भौगोलिक परि-स्थितियों का भी अत्यन्त निर्णयकारी प्रभाव पडता है।

काश्मीरी संस्कृति इस नियम का अपवाद नहीं है। विशाल हिमालय-प्रदेश में काश्मीर की उपत्यका की स्थिति अपूर्व है। यह घाटी एक असम अगडाकार आकार की है, और इसको चारों ओर से घरने काश्मीर की वाली हिम-किरीटधारी पर्वत-मालाएं भी असम अगडाकार हैं। घाटी पंजाब के मैदानों से यह घाटी ४० से ७४ मील की दूरी पर है, अर्थात् इस बीच में पर्वत-श्रंखलाएं हैं। यदि पर्वत-शिखरों से जोड़ें तो इस घाटी की लम्बाई ११६ मील और चौड़ाई ४० से ७५ मील है। अन्यथा घाटी का निचला और अपेदाकृत समतल भाग दिचगा-पूर्व से उत्तर-पश्चिम तक ८४ मील लम्बा और २० से २५ मील तक चौड़ा है। इस चौरस भाग का चेत्रफल लगभग १८०० या १६०० वर्गमील है। यह भाग अत्यन्त उपजाऊ और इतना विशाल है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र और उच्चकोटि की सभ्यता को सुरचित रखने के लिए पर्याप्त है। काश्मीर की उपत्यका का धरातल समुद्र से कहीं भी ५ हजार पुट से नीचा नहीं है। इसलिए न यहाँ भारत के अन्य प्रदेशों की तरह तमतमाती गरमी पड़ती है और न अधिक उत्तर के पर्वतीय हिम-प्रदेशों की-सी कड़ाके की सरदी ही पड़ती है।

इस विशाल उपत्यका के चारों ओर अंगूठी की तरह पर्वत-मालाओं का गहन-अहर घरा है। दिचिण-तम स्थान के कुछ भाग को छोड़कर हर दिशा में ये पर्वत १० हजार फुट से ज्यादा ऊंचे हैं। अधिकतर उनकी ऊंचाई १३ हजार फुट से ज्यादा है और कहीं-कहीं पर उनके शिखर १८००० फुट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इन पर्वत-मालाओं के बीच विखरे हुए चेत्र को भी जोड़ हैं तो काश्मीर घाटी का चेत्रफल लगभग ई हजार वर्गमील होता है।

मध्य के मैदान की ब्रोर पहाड़ों के जो ढलाव हैं उनसे होकर सैकड़ों निदयाँ, नाल ब्रोर भरने वहते हैं ब्रौर घाटी के भीतर ही कहीं-न-कहीं जाकर वितस्ता (भेलम) में गिरते हैं। पार्श्व की जिन क्रोटी-वड़ी उपत्यकाब्रों में से होकर ये सहायक निदयां बहती हैं, उनसे काश्मीर की कृषि-योग्य भूमि का चेत्रफल काफी बढ़ जाता है। इन घाटियों पर सुन्दर, गहन बनों का ब्रावरण क्राया है। ब्रौर इन बनों के भी ऊपर उच्च-पर्वतीय चारागाह हैं जो चिरस्थायी हिम-शिखरों तक फैले हुए हैं।

काश्मीर को चतुर्दिक से घरने वाले पर्वतों की महान् शृंखला में केवल एक दरार है। यह विकास घाटी के उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर उस स्थान पर है जहाँ से सारी घाटी के पानी को समेट कर वितस्ता वारामूला के निर्गम-मार्ग से सागर से मिलने के लिए बाहर को वह जाती है। बारामूला से आगे लगभग दो सौ मील तक वितस्ता अत्यन्त संकुचित घाटी के बीच से बहती है। यह घाटी प्राचीन काल से काश्मीर के लिए एक प्राकृतिक द्वार का काम देती आई है। प्राचीन काल में इसी मार्ग से काश्मीर की सीमाए आगे को फैलती थीं। हिन्द्-काल में बारामूला से ४० मील आगे तक काश्मीर की सीमा थी।

काश्मीर की प्राकृतिक सीमाएं भी उसके नाम की ही तरह कभी परिवर्तित नहीं हुईं। ये सीमाएं इतनी उभरी हुई और स्थायी हैं कि प्राचीनतम विवरणों से लेकर ब्राधुनिक विवरणों तक में उनका एक-सा ही वर्णन मिलता है। जो पर्वत-शिखर उसे ब्राज घेरे हैं, वे ब्रादि-काल से उसे ऐसे ही घेरे रहे हैं, उनके बाहर यह देश कभी नहीं फैला।

वस्तुतः कारमीर की संस्कृति पर सबसे वड़ा प्रभाव इन प्रहरी रूप में खड़े पर्वतों का पड़ा है। कारमीर की ऐतिहासिक एकता और एकान्तता और उसकी संस्कृति की चारित्रिक-विशेषता का रूप-निर्माण करने में इन पर्वतों ने एक सशक्त और अट्ट प्रेरणा का काम किया है।

कारमीर के निवासी और वाहरी यात्री और दर्शक भी सदैव से ही इन पर्वतों को एक अभेध सुरज्ञा-पंक्ति के रूप में देखते आये हैं। प्राचीन-काल से ही कारमीरी इस वात पर गर्व करते आये हैं कि उनके देश पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। कल्हण ने भी इस भावना को अभिव्यक्ति दी है। बाहरी यात्रियों ने भी एसा ही मत प्रकट किया है। यहाँ तक कि जब कारमीर पर उत्तर से आये मुसल-मानों का आधिपत्य हो गया और यहाँ की अधिकांश जनता ने इस्लाम अपना लिया, तब भी कारमीर की अजेयता के बारे में प्रचित्त यह परंपरागत धारणा ज्यों-की-त्यों हु बनी रही। तैमूर लंग के साथ पंजाबी कोहिस्तान तक आने वाले उसके इतिहासकार शर्फुड्दीन ने 'जफरनामा' (१३६७ ई०) में लिखा कि "यह देश हर दिशा में प्राकृतिक रूप से बनी पर्वतों की ऊंची दीवारों से मुरज्ञित है, जिससे उसके निवासी विना दुर्ग और किले बनाये ही दुश्मनों के आक्रमणों के भय से निश्चिन्त होकर रहते हैं।"

वाहर के लोग 'काश्मीर की सीमा' से 'जम्मू और काश्मीर' राज्य के अन्तर्गत आने वाले सारे प्रदेश का अर्थ लगाते हैं, क्योंकि इस राज्य को आजकल 'काश्मीर राज्य' कहकर एक संचित्त नाम से पुकारा जाता काश्मीर राज्य है। वास्तव में काश्मीर रियासत में कई देश सिम्मिलित हैं, की भौगोतिक जिनमें से जम्मू, लहाख, वाल्तिस्तान, गिलगित, पुंक आदि सीमाए' प्रमुख हैं। इन प्रदेशों में भिन्न-भिन्न जातियाँ बसती हैं और उनकी भाषाएं, संस्कृतियाँ, रीति-रिवाज, यहाँ तक कि उनके जीविका-उपार्जन के ढंग भी बहुधा भिन्न हैं। चूंकि आजकल ये सारे प्रदेश एक ही राज्य के अन्तर्गत हैं, हम काश्मीर की संस्कृति का परिचय देने के साथ-साथ इन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विशेषताओं का भी इस पुस्तक में

संज्ञित उल्लेख करेंगे ।

जम्मू-काश्मीर रियासतं का जेत्र इस प्रकार है। दिचिण पूरव से उत्तर पश्चिम तक ४०० मील। इसके समक्रोण पर दिचण-पश्चिम से उत्तर तक ३४० मील अन्यथा सीघे दिचिण से उत्तर तक केवल २४० मील और पूरव से पश्चिम तक ३४० या ४०० मील। कुल चेत्रफल लगभग ८४,००० वर्गमील है।

फ़ेडरिक डू ने भोगोलिक इष्टि से काश्मीर की रियासत को दिनाग-पश्चिम के मैदानी इलाक के अतिरिक्त तीन पर्वत-श्रुखलाओं के चेत्रों में बाँटा है। मैदानी इलाका पंजाब के विशाल मैदान से समतल और एक ही सिलसिल में मिला हुआ है। समुद्रतल से उसकी ऊंचाई लगभग ६०० और १००० फुट के बीच है।

इस मैदान के बाद एक निश्चित पंक्ति में पहाड़ शुरू हो जाते हैं। पहले समुद्र-तल से दो-तीन हजार फुट ऊंची पहाड़ियों की श्रेणियाँ एक पंक्ति में उठती हैं, इसके बाद ऊंचा-नीचा प्रदेश है जिसमें समानान्तर दौड़ने बाह्य पर्वत- वाले अनेक पर्वत-श्रंग हैं और उनके बीच में छोटी-छोटी श्रंखलाओं घाटियाँ हैं। इन पर्वत-श्रेणियों की ऊंचाई तीन से चार का त्तेत्र हजार फुट है और घाटियों का धरातल दो हजार फुट की ऊंचाई पर है। यह सारा प्रदेश असम और ऊंचा-नीचा है, कहीं-कहीं वनों और भाड़-भंखाड़ों से ढंका हुआ है, और कहीं उसमें नंगी बलुआ पत्थर की चहाने हैं। इस प्रदेश को 'बाह्य पर्वत-श्रंखलाओं का केत्र' कहेंगे।

इसके आगे 'मध्य की पर्वत-श्रेखलाओं का क्षेत्र' शुरू होता है। यह ऐसा इलाका है जिसकी पहाड़ियां आठ से दस हज़ार फुट ऊ ची हैं। इन पहाड़ियों पर चारागाह हैं या जंगल। बाह्य पर्वत-श्रेखलाओं की तरह ये मध्य की पर्वत- पहाड़ियाँ समानान्तर नहीं हैं, बल्कि उनका शाखा-विन्यास श्रेखलाओं संगुम्फित श्रेखलाओं के रूप में है, और ऐसी ही संगुम्फित का क्षेत्र घाटियाँ उनको एक-दूसरे से विभाजित करती हैं।

इसके उपरान्त 'उच्च पर्वत-शंखलाओं का विशाल चेत्र' है। ये पर्वत पहले विराट शिलाओं की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, उसके बाद चिरस्थायी हिम से आच्छादित श्रंग और श्रेणियाँ हैं। इस चेत्र में हिमगिरों की उच्च पर्वत-श्रंख- एक महान् श्रंखला दिल्ग पृख से उत्तर-पश्चिम की और अग्रसर लाओं का चेत्र होकर सिंध नदी की उच्चतम शाखाओं से केलम और चिनाव की धाराओं को विभाजित कर देती है। इस प्रदेश के पर्वत-शिखर

28

#### काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल

१ ४ हजार से २ ७ हजार फुट तक ऊ चे हैं और एक भाग में २०-२ १ हजार फुट ऊ ची चोटियाँ तो साधारणतया हर जगह पर हैं। इस प्रदेश की ही पर्वत-शाखायें आगे बढ़कर काश्मीर की घाटी को चारों और से घेरे हुए हैं। इन शाखाओं की चोटियाँ १४-१ ४ हजार फुट ऊ ची है।

'उच्च पर्वत-शृंखलाओं से भी आगे तिब्बत का विशाल उत्तर-पश्चिमी प्रदेश है जिसका धरातल बहुत ऊंचा है। लद्दाख और वाल्तिस्तान इस प्रदेश के दो भाग है और भौगोलिक दृष्टि से गिलगित को भी इसी प्रदेश का अंग कह सकते हैं। इस प्रदेश में पर्वत शिखरों की ऊंचाई १० हजार से २२ हजार फुट तक है और एक शिखर जिसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है—केवल मान-चित्र पर K२ के नाम से अंकित है —२८,२६६ फुट ऊंचा है और एवरेस्ट के बाद संसार का सर्वोच्च शिखर है। इस प्रदेश की घाटियाँ विलक्ष्य भिन्न प्रकार की हैं। दिच्चण-पूर्व के भाग में चौरस घाटियाँ हैं—एक से लेकर पाँच-कु मील चौड़ी। इन घाटियों का धरातल १४ से १४ हज़ार फुट की ऊंचाई पर है। परन्तु यदि उत्तर-पश्चिम की ओर काफी आगे बहें तो ये घाटियाँ इतनो ऊ ची नहीं रहतीं, साथ ही संकुचित भी होती जाती हैं। उनके दोनों ओर ऊंचे पर्वत मिलते हैं, यहाँ तक कि आगे घाटियाँ ६ हज़ार फुट के धरातल तक नीचे उतर आती हैं और फिर उनकी चौड़ाई भी अधिक हो जाती है।

इस प्रदेश में कई उच्च समतल-भूमियाँ (table-lands) भी हैं—पर्वतों से चिर हुए चौरस स्थान । उनकी चौड़ाई इतनी है कि उन्हें घाटी कहना उपयुक्त नहीं होगा । इन उच्च समतल-भूमियों में देवसई (Deosai) उच्च समतल- का पटार और लिंग्ज़ीथांग और क्वेनलुन के मैदान सबसे भूमियाँ विलच्छा हैं। देवसई का पटार १२-१३ हज़ार फुट की ऊंचाई पर, लिंग्ज़ीथांग का मैदान १६ हजार फुट की ऊचाई पर, और क्वेनलुन का मैदान १० हजार फुट की ऊंचाई पर, और क्वेनलुन का मैदान १० हजार फुट की ऊंचाई पर है।

ये सारे प्रदेश शासन की सुविधा के लिए तीन सूबों में बंटे हुए हैं। पहला जम्मू प्रान्त है जिसमें जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, भद्रवाह, किश्तवाड आदि, रियासी और मीरपुर के इलाके हैं। इस प्रान्त का चेत्रफल १०,६५१ वर्गमील और जनसंख्या (चिनानी और पुंछ की जागीरों को सम्मिलित करके) १६८१४३३ है। दूसरा सूबा काश्मीर है जिसमें काश्मीर घाटी के अतिरिक्त मुज़फ्फराबाद का इलाका भी शामिल है। इस प्रान्त का चेत्रफल ८५३६ वर्गमील और जनसंख्या १७२८७०५ है। तीसरा सूबा 'सरहदी इलाका' है जिसमें लद्दाख, बाल्तिस्तान, गिलगित एजेन्सी

ब्रादि शामिल हैं। इस प्रान्त का चेत्रकल ६३४४६ वर्गमील ब्रोर जनसंख्या ३११४७८ है।

समूचे काश्मीर राज्य में धरातल इतना असम और भिन्न है कि यहाँ की जलवायु में भी उतनी ही विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। इस राज्य में पंजाब की उक्ण-किटबंध जैसी गरमी से लेकर सुमेरु प्रदेशों की-सी हिमशीत सरदी पड़ती है। तापमान में इतना ज़बर्दस्त वैषम्य होने के कारण ही जहाँ पंजाब से मिल हुए जेन्न में लोग अपने शरीर पर कपड़ा रखना सहन नहीं कर पात, वहाँ हिम-प्रदेशों में लोग भेड़ की चर्म के कपड़े पहनते हैं और वर्ष में सात महीने घरों के अन्दर बन्द पड़े रहते हैं। स्वाभाविक हैं कि भूगोल और जलवायु की इस भीषण विषमता और भिन्नता के कारण काश्मीर राज्य के प्रदेशों की संस्कृति भी अलग-अलग और अपने-अपने ढंग की है।

## २. काश्मीर की घाटी

काश्मीर के चारों थ्रोर जो पर्वत-मालाएं हैं उन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है। पीर पंचाल की पर्वत-श्रृंखला उनमें से एक है। यह पर्वतमाला काश्मीर की घाटी की दक्तिण थ्रोर दक्तिण-पश्चिम सीमा पर पीर पंचाल स्थित है। बानहाल के दरें से, जो इसका सबसे दक्तिणी भाग पर्वत की श्रृंखला है, यह पर्वतमाला शुरू होती है। पीर पंचाल पर्वत में बानहाल का दर्रा ही सबसे नीचा स्थान है—६२०० फुट। करीब ३४ मील तक पूरव से पश्चिम को चलकर यह पर्वतमाला उत्तर-उत्तर-पश्चिम की थ्रोर को मुड़ जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम ततकुटी है जो १४,५२४ फुट ऊंची है। पंजाब जाने वाले समस्त प्राचीन मार्ग इसी पर्वतमाला पर होकर गुजरते हैं।

उत्तर-चिनाव की घाटी झोर पूर्वी पंजाब की पहाड़ी रिथासतों के लिए बानहाल का मार्ग सदैव सुविधाजनक रहा होगा। इसका नाम दरें के पूरव की झोर बसे गाँव 'बाणशाला' से निकला है। स्वयं कल्हण बानहाल का के समय में जब १९३० ई० में दावेदार भिनाचर ने द्र्रा चिनाव की घाटी के मार्ग से झाकर दिज्ञण की 'विषलता' नाम की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था, बाणशाला का दुर्ग एक फ़ौजी घेर का दृश्य बना था। यह दुर्ग एक खश राजा के पास था। इससे सिद्ध होता है कि इस दिशा में काश्मीर की सीमा प्राचीन काल में भी बानहाल दर्रे तक ही थी।

बानहाल से पूरव की ओर तीन शिखर हैं जिन्हें आजकल ब्रमसकल (ब्रह्मशिखर) कहते हैं। ये तीनों चोटियाँ १४ हजार फुट से ऊ ची हैं। नीलमत पुराण के अनुसार इन्हीं तीन शिखरों पर से ब्रह्मा, विब्सा, ब्रह्मा सकला महेश ने 'जलोद्भय' से युद्ध किया था। सबसे पश्चिम की ओर सबसे ऊंची चोटी (१४, ४२३ फुट) प्रसिद्ध नौबन्धन तीर्थ का स्थान है। नीलमत और भारतीय प्रलयकथा के अनुसार विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार के समय अपना जलयान (नो) इसी शिखर से बाँधा था— दुर्गा ने प्राणि जाति को प्रलय से बचाने के लिए इस शिखर के रूप में अपने को परिवर्तित कर लिया था। इस शिखर के चरण में उत्तर-पश्चिम की ओर दो मील लम्बी एक पहाड़ी भील है जिसका नाम कौंसरनाग (क्रमसरस या क्रमसार) है। यह विष्णु का एक क्रम (चरण-चिन्ह) है नौबन्धन यात्रा का यही वास्तविक स्थान है।

भील से ब्राठ मील पश्चिम में १४ हज़ार फुट डांचा सिद्छ या बूदिल नाम का दर्रा है। इस दरें पर केवल पैदल मार्ग ही संभव है। बूर्दिल पास के पहाड़ी इलाके का नाम है ब्रोर सिद्छ (सिद्धपथ) काश्मीर की ब्रोर के पहले गाँव का नाम। यहाँ से पर्वतमाला का रुख बदलकर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की दिशा में हो जाता है। वहाँ से एक ब्रोर पर्वतमाला पश्चिम को फूट जाती है जिसे 'रतनपीर' माला कहते हैं।

श्रीर श्रागे रुप्री श्रीर दरहाल के दरें हैं जो दोनों १३ हज़ार फुट से ज्यादा ऊ चाई पर हैं। रजौरी (राजपुरी) जाने का यही मार्ग है। दरहाल दरें के पास में नन्दनसर है; संभवत: नीलमतपुराण का नन्दननाग यहीं है।

नन्दनसर से पाँच मील उत्तर की श्रोर पीर पंचाल का दर्रा है जो ११,४०० फुट की ऊंचाई पर है। मध्य पंजाब को जाने का यह सबसे सुविधाजनक मार्ग है। कल्हण ने श्रनेक स्थानों पर इस दर्रे पीर पंचाल का उल्लेख किया है। हुर्पोर (प्राचीन श्रुपुर, श्रवन्तीवर्मन को मंत्री श्र ने पंजाब के लिए वाणिज्य-केन्द्र स्थापित करने के लिए बसाया था) के नीचे से बहने वाली रिम्बियार

(रमण्यादवी) की घाटी में यह दर्श स्थित है। गाँव से ऊपर जहाँ 'इलाही-दरवाज़ा' है, वहाँ प्राचीन इंग था। रिम्वियार की घाटी में सात मील चढ़ने के बाद एक स्थान पर पीर पंचाल और स्त्री से आने वाले भरनों का संगम होता है। इस त्रिकोण पर स्थित एक ऊची शिला पर एक भग्न दुर्ग के अवशेष हैं। इस स्थान को कामेलन कोट (कमवर्त) कहते हैं।

पुराना मुगलकालीन राजमार्ग यहाँ से इस संकुचित घाटी में ऊपर को चढ़ता है। कामेलन कोठ से चार मील पर मुगलों की बनाई 'श्रलियाबाद' की सराय है। यहाँ एक ऊंची पहाड़ी ढलवाँ हो जाती है। इस गिरि-श्रंग को 'हस्तिवंज' कहते हैं। इस स्थान के बारे में कल्हण ने एक उपारुवान का वर्गन किया है।

श्वेत हूण राजा मिहिरकुल ( १९१-११० ई० ) जब भारत के अन्य प्रदेशों को विजित करके काश्मीर के द्वार पर पहुँचा तो उसने इस कगार पर से गिरने वाले एक हाथी की चिंघाड़ सुनी। इस चिंघाड़ से यह कर राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसी स्थान से सो हाथी और गिरवा दिये। तब से इस स्थान को 'हस्तिवंज' कहते हैं। पश्चिमी पंजाबी में 'वंज' का अर्थ 'जाना' होता है। और गजेब के समय में भी दरवार की नारियों से लंदे पन्द्रह हाथी इस कगार से गिर कर समाप्त हो गए थे।

दरें के ऊपर जाने के मार्ग में 'अलियाबाद' की सराय सबसे ऊंचा स्थान है। चेमेन्द्र ने पीर पंचाल दरें पर स्थित जिस मठ का जिक किया है, वह यहीं-कहीं रहा होगा।

चेमेन्द्र कृत 'समय मातृका' की नायिका कंकाली काश्मीर से छिपकर पहले श्रूपुर को जाती है। वहाँ वह अपने को इस मार्ग पर नमक डोने वाले एक मज़दूर की स्त्री (भारिका) बताती है। दूसरे दिन स्वयं बोक्त उठाकर दरें की ओर चल पड़ती है। रात को 'पंकलधार मठ' पर पहुँचने के पहले मार्ग में वेश बदलकर एक सम्मानित संश्रान्त महिला का रूप धारण कर लेती है। रात को बहाँ ठहरती है। इसके आगे भारत का मार्ग उसके लिए खुल जाता है। पीर पंचाल दरें का प्राचीन नाम 'पंकलधार' था।

पीर पंचाल से आगे की पर्वतमाला का नाम रतन पंचाल है, और उरी ओर पुंक के बीच में जो हाजीपीर दर्रा है उसे हाजी पंचाल कहते हैं।

ब्राजकल काश्मीर में 'पीर' का ब्रर्थ 'द्र्री' होता है। वैसे 'पीर' फारसी का शब्द है जिसका ब्रर्थ 'फकीर' है। पहले फ़कीर इन दर्री पर ब्रपनी भोंपड़ी बनात थे। ऊँचे पहाड़ों के साथ पीर-फकीरों ब्रौर ऋषि-देवताब्रों ब्रादि का संबंध प्राचीन काल से जोड़ा जाता रहा है। ब्राज भी काश्मीरियों की धारणा है कि ऐसे स्थानों पर देवता या भूत रहते हैं। लोग इन पीरों की कब्रों पर पत्थर रखते हैं। हिन्दू भी ऐसा ही करते हैं। ब्रमरनाथ जाते समय जब यात्री शेषनाग (सुअवनाग) भील से ब्रागे वावजन (वायुवर्जन) दर्रे से गुज़रते हैं तो देवताब्रों को प्रसन्न करने के लिए पत्थर चढ़ाते हैं। ये पत्थर मठिकाब्रों के प्रतीक होते हैं जिनमें देवता पापी वायुब्रों से बचकर ब्राष्ट्रय पा सकें।

'अलियाबाद' की सराय से पश्चिम की घाटी में ४६ मील चढ़कर पीर पंचाल का दर्रा है। एन दर्रे के ऊपर एक फकीर की फोंपड़ी है। पास में एक अठपहलू बुर्ज़ है। आगे पंजाब की ओर के तीव ढाल पर ३ हज़ार फुट नीचे 'पोशियाना' (पुष्याण नाड—'नाड' का आगे 'नाला' बन गया ) है। यह स्थान प्राचीन काल में बहुधा बिद्रोही नेताओं का अड़ा बनता था। पोशियाना से मार्ग पश्चिम की दिशा में नीचे उतरता है और पुंछ की तोही (तोसी) नदी के एक नाल के किनारे-किनारे चलकर 'बहरामगल' नाम के स्थान पर पहुँचता है। श्रीवर ने इस स्थान का नाम 'मैरवगल' लिखा है। बहरामगल से दिज्ञण की ओर रतनपीर दर्रा ( ५२०० फुट ) पार करके मार्ग रजौरी की खुली घाटी में उतरता है।

पीर पंचाल दरें के आगे पर्वत पुन: ऊ चे हो जाते हैं। दरें से पाँच मील उत्तर को 'तंगतल' नाम का दर्रा है जिसका उहेख अबुलफ़जल ने 'आईने अकवरी' में किया है। उसके आगे 'चिटापानी' और 'चोटी पीर पंचाल गली' के १४००० फुट से ज्यादा ऊ चे दरें हैं। इन पर का मध्य भाग होकर जानवरों का गुज़रना भी मुश्किल होता है। श्रीवर ने लिखा है कि श्रूपुर में स्थित मुलतान मुहम्मद शाह की फ़ौज के मुकाबले से बचने के लिए रजौरी के विद्रोहियों ने 'काचगल' (कात्सगुल ) की दिशा से (अर्थात चिटापानी के दरें से होकर ) प्रवेश किया। चोटीगली दरें के उत्तर-पश्चिम ततकुटी का हिमाच्छादित पर्वत-शिखर है, (१४४२४ फुट)। अत्विवस्ती ने इस शिखर का नाम 'कुलार्जक' लिखा है। लाहौर की मीनारों से यह शिखर दिष्टिगोचर होता है।

ततकुटी से आगे पर्वत की ऊंचाई काफ़ी दूर तक १४-१४ हज़ार फुट है। बीच में 'संग सफेद', नूरपुर और 'चोरगली' नाम के दरें हैं। इनके मार्ग अत्यन्त दुर्गम हैं। और 'लोहरिन' की घाटी में उतरते तोसे मैदान हैं। प्राचीन काल में इन दर्रों से होकर आना-जाना नहीं था। का दर्रा आगे 'तोसे मैदान' का दर्रा है। लोहरिन (लोहर) जाने के लिए श्रीनगर से यही सबसे सीधा मार्ग था । बाद के काश्मीरी राजा लोहर के राजवंश के थे, इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इस दरें का काफी महत्व है। पुंछ की घाटी और इस प्रकार भेलम और सिंध के बीच के पंजाब में जाने का भी यही सबसे सुविधाजनक मार्ग है। बीरु परगना के द्रंग गाँव से यह मार्ग . शुरू होता है। पहले इस स्थान का नाम 'कारकोट द्रंग' था। मार्ग में काकोदर (कारकोटधर) का थार (गिरि-श्रंग) है। 'तीर्थ संग्रह' में भी इसके निकट एक 'कारकोट नाग' का उहेख है। द्रंग से चढ़कर 'तोसे मैदान' पहुँचते हैं। तोसे मैदान एक मर्ग या पठार है—ऊंची-नीची चारागाह। मैदान के उत्तरी भाग में सड़क के किनारे कई मीनारों के भग्न हैं। यह स्थान बरबल (बर = द्वार) कहलाता है। ग्रागे १३ हजार फुट की ऊंचाई पर दर्रा है। उसके पश्चिम में दो मार्ग हो जाते हैं। एक छाम्बर (शारम्बर) गाँव से गुजर कर गांग्री की घाटी में उतरता है और दूसरा मार्ग लोहिरन की घाटी में। पहले मार्ग में ब्राट मील ब्रागे गांग्री के नाल पर मंडी नाम का बड़ा गाँव है जिसे कल्हण ने 'ब्रह्मिलका' के नाम से लिखा है। ग्रागे मार्ग एक की तोही (तौसी) नदी की खुली घाटी में से गुजरता है।

तोसं मैदान के मार्ग का एतिहासिक महत्व इसी से सिद्ध है कि इस मार्ग से दो बार पहले भी काश्मीर पर आक्रमण किया जा चुका है। सबसे पहले सन् १०२१ ई० में अल्बिह्नी के अनुसार महमूद गज़नवी इसी मार्ग से आया था, परन्तु बरफवारी शुरू हो जाने से और लोहर दुर्ग की वीरतापूर्ण रक्तात्मक लड़ाई के कारण उसका आक्रमण विफल हो गया। इसके बाद सन् १८१४ ई० में महाराजा रणजीतसिंह ने भी अपना पहला आक्रमण इसी मार्ग से किया था। उसकी फीज को तोसं मैदान से लोटना पड़ा।

संभव है कि पुंछ (पर्णोत्स) जाते समय ह्यूनसांग ने यही मार्ग अपनाया था। बरफ़ पड़ जाने के कारण जाड़ों में यह मार्ग वन्द रहता है, अन्यथा यह एक प्रमुख मार्ग है।

तोसे मैदान के आगे १४ हजार फुट ऊ ची कुठ चोटियाँ और हैं, बाद में पर्वत नीचा होता जाता है। बीच में कई दर्रे हैं जो गुलमर्ग के उच्च पर्वतीय पटार के निकट हैं। गुलमर्ग के पीछे की चोटी 'सहर' से कई शैल-बाहु फूटते हैं जो इस पर्वतमाला की उत्तरी सीमान्त पर हैं और तीत्ररूप से वितस्ता की घाटी की ओर नीचे होते जाते हैं।

वारामूला से नीचे वितस्ता की संकुचित घाटी दो पर्वत-मालाओं के बीच में घिरी है। दिच्या में गुलमर्ग से आने वाले पीर पंचाल का शैल-बाहु है, उत्तर में एक पर्वतमाला है जो 'काजनाग शिखर' (१४,४०० फुट)
वितस्ता की पर आकर समाप्त होती है। इसे काजनाग पर्वतमाला कहते
धाटी, बारामूला हैं। अस्सी मील तक पश्चिम की दिशा में जहाँ वितस्ता
से नीचे हठात् मुज़फ्फराबाद के निकट दिलाण की ओर को मुड़ जाती
है, ये पर्वतमालाएं नदी के साथ जाती हैं। इन अस्सी मीलों
में नदी का धरातल ३ हजार फुट अवनत हो जाता है। पचास मील तक नदी का
का एक पहाड़ी नाले जैसा है। घाटी अत्यन्त संकुचित और गहरी है। केवल
यत्र-तत्र पहाड़ों पर खेती होती है।

प्राचीन काश्मीर की सीमा बारामूला से १० मील आगे तक थी। यह मार्ग कठिन और दुर्गम रहा होगा। इसी मार्ग में अत्यन्त उपद्रवी 'खश' जाति रहती थी। सिखों को भी इस जाति ने अपार ज्ञति पहुंचाई जिससे उन्होंने इस मार्ग को सुर- ज्ञित रखने के लिए अनेक किले बनवाये।

उपद्रवी 'खशों' और तीत्र ढाल के दुर्गम पर्वतों के कारण प्राचीन काल में यह मार्ग अत्यन्त किन रहा होगा। उरशा (हज़ारा जिला) तक जाने का यह सब से होटा मार्ग है, इस कारण इसका चलन तो प्राचीन काल से वितस्ता की ही था। ह्यूनसांग और ओ-कोंग गांधार और उरशा से इसी घाटी का मार्ग मार्ग द्वारा काश्मीर आये थे। अल्विक्नी को भी इस मार्ग का पता था। पीर पंचाल और तोसे मैदान के मार्गों की अपेना इस मार्ग का व्यापारिक, सैनिक और राजनीतिक महत्व बहुत कम था। वैरन ह्यूजल का कहना है कि काश्मीर में पठानों के आने के बाद (१७४४ ई०) से ही यह मार्ग नियमित का से चालू हुआ था, क्योंकि पेशावर जाने के लिए यह सब से छोटा मार्ग था। जब से मोटर-सड़क बन गई है, यह काश्मीर का सबसे महत्व-पूर्ण मार्ग बन गया है।

प्राचीन मार्ग वराहमूल-हष्कपुर (वारामूला-उष्कर) के संयुक्त नगरों से प्रारंभ होता था। प्राचीन काल में हष्कपुर अधिक महत्व का नगर था, अब वह केवल एक गाँव है।

हब्कपुर वितस्ता के बायें तट पर था और वराहमूल दाहिने तट पर । नगर की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन दंग था । ह्यूनसांग इसी प्रस्तर-द्वार से घाटी में प्रविष्ट हुआ होगा ।

द्रंग से ढाई मील नीचे नारानथल नाम का गाँव है। यहाँ एक मन्दिर और

चश्मा है---संभवतः नीलमत पुराण का 'नारायण-स्थान' यही है। एक मील आगे 'खादनियार' गाँव है जहाँ से आगे नदी में नाव नहीं चलती। आगे दारगुल के पास नदी पठार को बीच से गहरा काट कर आगे बढती है। कल्हण ने इस स्थान का नाम 'बच्चदर' लिखा है। बितस्ता के तल को नीचा करने के लिए अवन्तीवर्मन के इंजिनियर सुख्य ने इस स्थान तक अपने प्रयत्न किये थे। दो मील आगे जेहनपुर है। जिंगल गाँव में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर हैं। परन्तु विवरणों में इन स्थानों का उल्लेख नहीं है । केवल तीन-चार मंजिल पार करने के बाद जब हम पेलिग्रस की पार्श्ववर्ती घाटी के मुहाने पर पहुँचते हैं, तब हमें उसका उल्लेख मिलता है। काश्मीरी इस घाटी को वुलिब्रास (बोलिब्रासक) पुकारते हैं। कल्हण के ब्रनुसार जब ६०२ ई० में शंकरवर्मन ने सिंधु नदी की ब्रोर ब्राकमण किया था तब उरशा से परास्त होकर लौटते समय उसकी फौज काश्मीर की सीमा के पास बोलियासक में ठहरी थी। ब्रर्थात् हिन्द्-काल में काश्मीर की सीमा वहाँ तक थी। काश्मीर की सीमा के बारे में कल्हण ने दो बार बीरानक (बीरन) गाँव का जिक किया है जो बोलियासक के पास है। एक स्थान पर लिखा है कि वीरानक पर द्वारेश (इंगपित) ने ब्राक्रमण किया । दूसरे स्थान पर लिखा है कि वीरा-नक में खश जाति वसती थी और १९१९ ई॰ में वराहमूल के पास पराजित होकर राजा सस्सल ने भागकर वीरानक में शरण ली। प्राचीन सीमा के नीचे की घाटी का नाम द्वारवती (द्वारविदी) लिखा है।

श्राधुनिक काल में वितस्ता के बायें तट के किनार रावलिपंडी जाने बाली मोटर सड़क बन गई है। प्राचीन काल में मार्ग इस तट पर नहीं था। परन्तु उरी तक का मार्ग उस समय भी खूब चालू था। उरी से एक मार्ग वितस्ता का हाजी पीर दरें = ५०० फुट से होकर पुंछ (प्रतस या पर्णोत्स) को वायाँ तट जाता है। जाड़ों में भी यह दर्रा खुला रहता है। इस कारण पीर पंचाल या तोसे मैदान के दर्री के बन्द हो जाने के बाद यही मार्ग चालु रहता होगा।

उष्कर (हष्कपुर) से नीचे जाने पर उस शैल-बाहु को पार करने के बाद जो दिलाण से वितस्ता के निर्णम-मार्ग को घरता है, हम दो मील चौड़े उर्वर मैदान में पहुँचते हैं। द्यारगुल थार के सामने सुन्दर चीड़ के वनों के नीचे यह मैदान जिसे नारवाव कहते हैं, स्थित है। यहां शीर और फत्तेगढ़ गांवों में प्राचीन मन्दिरों के अनेक खंडहर हैं। मैदान की पश्चिमी सीमा पर नदी के किनारे कित्सहोम का गाँव है जहां 'कृत्याश्रम' नाम का प्राचीन बौद्ध मठ था। कृत्हण के अनुसार परंपरा

से विदित है कि अशोक के पुत्र जालुक ने यह मठ स्थापित किया था। ज्ञेमेन्द्र और ओ-कोंग ने भी इस कृत्याश्रम का उल्लंख किया है।

एक दिन की मंजिल के बाद बुनिश्चार श्राता है जहां एक अत्यन्त प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं।

उरी के आगे वितस्ता का बायां तट खख (खश) जाति के अधीन रहता था और दाहिना तट उससे मिलती-जुलती वस्व जाति के अधीन था।

जो पर्वत काश्मीर को पश्चिमोत्तर और उत्तर की दिशा से घेर हैं, वे भी एक महान् पर्वतमाला के ही अंग हैं। उनकी श्रंखला कहीं नहीं दूटती, दिशा-परिवर्तन अवश्य होता है। इस पर्वतमाला के बीच उत्तरी सीमा से जो मार्ग जाते हैं, वे प्राचीन काल में उतने महत्व के पर्वत के नहीं थे। अत: उनके बारे में विवररणों में बहुत संचिष्त सचनाएं हैं।

वारामूला के पश्चिमोत्तर में काजनाग शिखर है। काजनाग से दिच्चण और फिर उत्तर की दिशा में किशन गंगा तक जो पर्वत-शृंग जाता है, उसके संबंध में प्राचीन सूचनाएं सबसे कम हैं। इस पर्वतमाला के जलाश्रय (water shed) 'करनाह' (कर्णाह) तक प्राचीन काश्मीर की पश्चिमी सीमा थी। इस स्थान को प्राचीन शमाला (हमल) और उत्तर (उत्तर) से मार्ग जाते थे।

जहां पर यह पर्वत किशनगंग के निकटतम पहुँचता है, वहां से वह पूर्व की दिशा में मुड़ जाता है और लगभग सौ मील तक उसी दिशा में चलता है। इस लम्बाई में थार की ऊंचाई १२-१३ हजार फुट है। 'उत्तर' और लोलउ (लोलाब) परगनों के उत्तरी भाग से किशनगंगा की दिशा में अनेक मार्ग इस थार पर होकर जाते हैं।

कल्हण के समय में इस प्रदेश के शीराहशीला दुर्ग के विरुद्ध लड़ने के लिए फीज गई थी। यह दुर्ग किशनगंगा के तट पर शारदादेवी के प्राचीन तीर्थ के निकट था। इसके लिए एक मार्ग द्रंग गांव से, दूसरा उससे भी पिश्चम में सीतलवन दरें से और तीसरा मार्ग कोरस की घाटी में मधुमती नदी के किनारे से होकर सीधा शारदी (शारदा-तीर्थ) पर जाकर निकलता है। प्राचीन काल में किशनगंगा की घाटी महत्व का स्थान नहीं थी, यद्यपि सोना कानने के लिए लोग वहां आते-जाते रहते होंगे, और सम्भवतः इसी कारण द्रंग का नाम सुन-द्रंग (सुवर्ण-द्रंग) था। शारदी से कनकटोरी (सरस्वती) नदी के किनारे चलकर एक ऊंचे दरें को पार करके सिंधु नदी के तट पर बसे चिलास को जाने का मार्ग है।

बस्य और चिलासी जातियों के उपद्रवों के कारण पठान शासकों ने दंग और उसके आसपास अफरीदियों को ला बसाया था।

दुग्ध घाट शारदी के ऊपर किशनगंगा एक दुर्गम और निर्जन भाग से का द्र्री वहती है। इसी कारण तीस मील तक पूरव की दिशा में कोई मार्ग नहीं है।

श्रागे जो मार्ग मिलता है वह महत्वपूर्ण है। यह मार्ग बूलर भील के उत्तरी तट से होकर किशनगंगा के उस भाग को जाता है जिसे गुरेज कहते हैं, श्रोर सिंधु-तट पर स्थित अस्तोर श्रोर वाल्ती प्रदेशों को जाने वाले मार्गों से मिलता है। इसी मार्ग को ब्रिटिश इंजीनियरों ने 'ग्लिग्ति ट्रांसपोर्ट रोड' के रूप में सुधार दिया है। यह सड़क त्रागवल या राज़दअन (१२००० फुट) दरें से गुजरती है— परन्तु प्राचीन मार्ग इस स्थान से ब्राट भील पूरव की दिशा में हटकर था।

कल्हण ने कई स्थानों पर पर्वतीय दुर्ग 'दुग्ध घाट' का उल्लेख किया है— यह दुर्ग दरदों के आक्रमण से घाटी की रत्ना करता था। सर आरेल स्टाइन ने दोंदखोंत (दुग्धघाट) दरें के पास इस किले का स्थान खोज निकाला है। दुदख़त दरें के लिए काश्मीर की ओर से बंडपुर नाले (मधुमती नदी) की घाटी से होकर जाते हैं। आतदुथ गाँव से होते हुए विज्जेमर्ग (प्राजी मठिका) से गुज़रकर इस दरें तक पहुंच जाता है। कल्हण के अनुसार दुर्ग का घेरा जब विफल हो गया तब काश्मीरी कौंजों ने प्राजी मठिका में आकर मोर्चा बाँधा था। दुग्धघाट दर्रा ११४०० फुट की ऊंचाई पर है।

दोंदखोंत दरें से 'किसर' नाम के पर्वत-श्रंग से होता हुआ एक सुगम मार्ग सीघे गुरेज़ (जिसे कल्हण ने दरतपुरी के नाम से लिखा है) पहुँचता है।

मुसलमान शासकों के समय में त्राग्यल और दोंदखोंत मार्गों की रज्ञा के लिए मातृगाम के निकट एक मिलक बंडकोठ में रहता था। यहाँ भी संभवतः एक द्रंग था जिसके संबंध में ब्रो-कोंग ने लिखा है कि पोलिड (बाल्तिस्तान) जाने के लिए एक उत्तरी द्वार था।

दोंदखोंत से पूरव में पर्वत ऊ चे होते जाते हैं और फिर हरमुख (हरमुक्ट) के विशाल शिखर (१७ हज़ार फुट) आते हैं। ये चोटियाँ बड़े-बड़े तुपार-नदों (glaciers) से घिरी हुई हैं। काश्मीर की घाटी के अधिकांश भाग से हरमुकुट का दृश्य अत्यन्त प्रभावशाली दृष्टिगोचर होता है। तुपार-नदों के नीचे जो भीलें हैं वे काश्मीरियों की दृष्टि में

अत्यन्त पित्र हैं। यह सारा पर्वत ही पित्र माना जाता है और इस पर अनेक तीर्थ-स्थान हैं। नीलमत पुराण और हरचिरतिचिन्तामिण में इस पर्वत के बारे में अनेक उपाख्यानों का वर्णन है। शिवजी का यह निवासस्थान माना जाता है। इसी कारण काश्मीरी परम्परा के अनुसार किसी मानव-प्राणी के चरण हरमुकुट की चोटी तक नहीं पहुँच सकते। स्टाइन महोदय जब वहाँ होकर लोटे तो लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया।

पूर्वोत्तर के तुषार-नद के नीचे जो भील (१३ हज़ार फुट) है उसे काश्मीर-गंगा (सिंध-गंगा) का उद्गम-स्थान बताते हैं। इसी कारण इसका नाम उत्तरगंगा या गंगबल (नीलमत के अनुसार 'उत्तर मानस') है। भाद्रपद में हरमुकुट-गंगा की यात्रा होती है। यहाँ मृत लोगों के फूल बहाये जाते हैं। गंगबल से नीचे उत्तरकर एक और भील है—नंदकोल। इसका प्राचीन नाम कालोदक या नंदीसरस है। उपाख्यान के अनुसार यह काल = शिव और उनके नंदी का निवास-स्थान है। इन सारे पर्वत स्थानों का संयुक्त नाम नंदी-चेत्र है।

इन भीलों से कानकनई (कनकवाहिनी) की धारा निकलती है। इस धारा की घाटी में बुथिशेर (शिव भूतेश्वर) का पवित्र स्थान है। यहाँ अनेक प्राचीन मन्दिरों के ध्वंसावशेष हैं। पास में ही लगा हुआ 'ज्येष्टेश्वर' का प्राचीन स्थान है।

गंगदल जाते सयम यात्री 'भरतिगिरि' श्रौर ब्रह्मसरस होकर जाते हैं, परन्तु लौटत समय बुधिशेर होकर श्राते हैं।

गंगवल से एक संकुचित मार्ग 'सतसरन' दरें से होकर किशनगंगा घार्टी के दरद ज़िले 'तिलेल' को जाता है। संभवतः काश्मीरी राजा हर्ष का विद्रोही भाई विजय मह लार (लहर) से भागकर इस मार्ग से दरद प्रदेश में चला गया था।

पूरव की ओर हरमुख की चोटियाँ काश्मीर-घाटी के सीधे उत्तर में नहीं हैं, विल्क सिन्धु नदी की घाटी के सामने हैं। यह पर्वत-माला सिन्धु नदी के सिरे पर नंगा पर्वत से आने वाले हिम-शिखरों से जा मिलती है—सूरु में स्थित ननकुन चोटियों की दिल्ला-पूरव दिशा में। इस संगम-स्थान से कुछ मील दिल्ला में लहास्त्री नाम का जोजी-ला दर्श (१९३०० फुट) है जो वाल्तल से द्रास नदी की ऊंचे धरातल वाली घाटी में और इस प्रकार सिंधु नदी की घाटी में ले जाता है।

ज़ोजी ला का मार्ग प्राचीन काल में भी महत्वपूर्ण था। लहाख, तिब्बत और चीन जाने का यही मार्ग था। यहाँ भी पर्वतों का जलाश्रय (water shed) ही प्राचीन काल से काश्मीर की जातिगत सीमा बना। दरें के उस पार भौडों या भुडों (काश्मीरी—बुट) का देश हैं। श्रो-कोंग ने सबसे पहले तोउफ़न (तिब्बत) जाने के मार्ग के रूप में इसका उल्लेख किया है। परन्तु कल्हण ने कदाचित् इसका कहीं हवाला नहीं दिया, क्योंकि दरें के उस पार का देश काश्मीरी राजाओं के राजनीतिक प्रभाव से बाहर था। संभवत: भुड़-देश को जाने वाल मार्ग के जोजी-ला दरें का उसने 'भुड़राष्ट्राध्वन' नाम से उल्लेख किया है। कल्हण के अनुसार दरद लोगों ने दावेदार भोज को इसी मार्ग से काश्मीर भेजने की चेष्टा की थी।

जोजी-ला दरें का प्राचीन नाम अज्ञात है, परन्तु कई बार काश्मीर पर इस मार्ग से आक्रमण हुए हैं। चाँदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्क सरदार डुल्वा और भुट राजकुमार रिंचन इसी मार्ग से घाटी में प्रविष्ट हुए। रिंचन के आगमन से काश्मीर में हिन्दू-राज्य का अन्त होगया। लगभग दो शताब्दी बाद पुनः इसी मार्ग से आक्रमण हुआ और छोटी-सी मुग्ल फोज को लेकर मिर्ज़ मुहम्मद हैदर (१४३२ ई०) सफलतापूर्वक घाटी में घुस आया। अपनी 'तारीखे-रशीदी' में उसने इस मार्ग का वर्णन किया है।

आगे पर्वत-शिखर और ऊंचे होते जाते हैं, १८ हज़ार से २० हज़ार फुट तक। जोजी ला से दस मील पूरव-दिनिए की दिशा में एक ऊंची चोटी के स्थान से काश्मीर को घरने वाली पर्वत-माला प्रधान श्रेखला से शाखा की तरह फूट कर अलग हो जाती है और दिनिए की दिशा में दलकर वितस्ता के जलाश्रय तक पहुँचती है। वहाँ से दिनिए-पिच्छिम की और मुड़कर वह बानहाल दर्रे पर पीर पंचाल पर्वत-माला से जा मिलती है। इस पर्वत-श्रंग से होकर चिनाव नदी में गिरने वाली मिरिजवाडवन धारा की घाटी और किश्तवाड (काष्ट्रवाट) की घाटी के लिए मार्ग जाते हैं। ये घाटियाँ दुर्गम स्थानों पर हैं और बहुत थोड़े लोग वहाँ बसते हैं। प्राचीन काल में उनके साथ काश्मीर का बहुत कम ब्यापार होता था।

कारमीर की उत्तरी सीमा पर श्रोर श्रमरनाथ के विशाल हिम-शिखर के निकट 'श्रमरनाथ' (श्रमरेश्वर ) का तीर्थ है जिसे काश्मीरी में श्रम्बुरनाथ कहते हैं। गंगवल के श्रतिरिक्त यह काश्मीर का सबसे प्रधान तीर्थ है। श्रामरनाथ श्रमरनाथ के लिए श्रावण में यात्रा होती है। काश्मीर श्रोर का तीर्थ भारत से श्राये हज़ारों यात्री वहाँ जाते हैं। दक्षिण में स्थित हिम-मण्डित पर्वत-शिखर श्रमरनाथ (१०३०० फुट) के विशाल गर्त्त के सामने एक वड़ी प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा में जो पानी चूता है उससे बरफ जम जाती है। इस बरफ को स्वयंभू लिंग मान कर पूजा जाता है।

उस शिव-अमरेश्वर का अवतार मानते हैं।

नीलमत और राजतरंगिनी में अमरनाथ का बहुत संचिप्त उल्लेख है—अर्थात् प्राचीन काल में इस तीर्थ का अधिक महत्व नहीं था।

परन्तु जोनराज ने लिखा है कि सुलतान ज़ैनुल्बाब्दीन इस तीर्थ की यात्रा को गया था। ब्रोर माहात्म्यों में ब्रव उसका पूरा महत्व स्वीकार किया गया है।

असरनाथ जाने का भाग पहलगाँव होकर है। पहलगाँव से चन्दनवाड़ी एक पड़ाव पर है। उसके आगे पिस्सू घाटी पार करके मार्ग लिदर की घाटी के ऊपर से जाता है। आगे शेषनाग भील (सुश्रवस नाग) है जो कोहेनहार शिखर से आने वाल एक विशाल तुपार-नद के चरणों में स्थित है। इस भील और शिलाओं से घिरी खाड़ी के सम्बंध में जिसे जामतुरिनाग (जामातृनाग) कहते हैं, कल्हण ने एक स्थानीय उपाख्यान का वर्णन किया है। नरपुर के प्राचीन-स्थान से सम्बंधित उपाख्यान है कि यहाँ सुश्रवस नाग और उसका दामाद बसता था।

शेषनाग से मार्ग एक ऊंचे दरें से होकर जाता है। इसे वावजन (वायुवर्जन) कहते हैं। ग्रागे पंचतरणी नाम की ऊंचे भरातल वाली घाटी श्राती है जहाँ पाँच धाराए ग्राकर मिलती हैं। यहाँ से उत्तर में एक शेल-वाहु को पार करके एक संकुचित, स्थायी वरफ से जमी, नग्न शैल पर्वतों की उदास घाटी में उतरते हैं, जहाँ कुछ चलकर बायें किनारे ग्रमरनाथ की गुफा है। इस घाटी में वरफ के नीचे जो धारा बहती है उसे 'ग्रमरावती' कहते हैं। ग्रागे चलकर ग्रमरावती की धारा पंचतरणी की धारा से मिलकर बाल्तल तक जाती है।

पूरव के पर्वत-श्रंग से मिले हुए जो विशाल पर्वत हैं वे यद्यपि काश्मीर सिंध श्रौर वितः की सीमा में नहीं हैं, तो भी उल्लेखनीय हैं। कोहेनहार स्ता के बीच श्रौर श्रमरनाथ की चोटियों से श्रलग होकर ये पर्वत पश्चिम में की जलाश्रयी गाशबार (कोलेहाई) के शिखर में जाकर समाप्त हो पर्वत-माला जाते हैं। यहाँ से अनेक शैल-बाहु फूटते हैं जिनके ऊपरी गर्ती में तपार नद हैं।

इनमें से सबसे ऊंचा शेल-बाहु तीस मील तक सिंध-गंगा की घाटी के दिलाणी तट के रूप में जाता है। एक ऊंचा शेल-बाहु जिसे 'दूरुन नार' कहते हैं, उत्तर की ब्रोर सुनमर्ग की ब्रोर उतरता है। समवतः इसे ही प्राचीन काल में 'धुडावन' कहा गया है जहाँ पर एक फौजी घेरा पड़ा था। पिन्हम में इसी शिल-बाहु का ब्रन्तिम भाग श्रीनगर के उत्तर में स्थित डल भील के किनारे तक पहुँचता है। यहीं पर महादेव नाम का पवंत ब्रौर तीर्थ-स्थान है।

महादेव के सामने डल के पूर्वी किनारे पर एक और शैल बाहु है जिसका नाम 'श्रीद्वार' था। यहाँ अनेक प्राचीन तीर्थ स्थान हैं, जैसे सूरश्वरी, त्रिपुरेश्वर, हृषंश्वर और ज्येष्टेश्वर आदि। इस शैल बाहु की अन्तिम प्रशाखा गोपादरी (तख्ते- सुलेमान) पहाड़ी है जिस पर शंकराचार्य का मन्दिर है। श्रीनगर से उत्तर और पुरव में और भी कई शैल बाहु नीचे उतरते हैं जो क्रमश: विही और बुलर के परगनों में आकर समाप्त हो जाते हैं।

कोहेनहार शिखर (१७ हजार फुट) से झागे पर्वत नीचे होते जाते हैं । वहाँ पर मर्गन दर्श है जिससे होकर मरिउवाड्वन की घाटी का मार्ग है । विवरणों में इस घाटी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । झागे दिल्ला में मरदल दर्श है जो किश्तवाड़ जाने का सुगम मार्ग है । किश्तवाड़ की घाटी में झब झाघे काश्मीरी दसते हैं । परन्तु कल्हण ने इसका उल्लेख एक स्वतंत्र पहाड़ी राज्य के रूप में किया है । मरवल दरें के पार खेशाल घाटी है । कल्हण ने एक स्थान पर उसका नाम 'खशाली' झौर दूसरे स्थानों पर 'खशालय' लिखा है, जिससे पता दलता है कि इस स्थान पर खश जाति बसती थी । इस प्रकार प्रव की दिशा में भी काश्मीर की जातिगत सीमा पर्वतीय जलाश्रय तक ही थी ।

काश्मीर की घाटी के सांस्कृतिक भूगोल का वर्णन करने के पूर्व पाठकों पर यह विदित कर देना आवश्यक है कि ब्राह्मण परम्परा के अनुसार घाटी की प्रत्येक भील, नदी, निर्भर या दश्मे का देवी जन्म है, और काश्मीर की वे एक अलोकिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, अर्थात भक्तों के घाटी पापों को धोकर बहा ले जाते हैं। वे स्वयं काश्मीर को सबसे ज्यादा पवित्र स्थान मानते हैं — उसे ऋषिभूमि और शारदपीठ नामों से पुकारते हैं। काश्मीर का स्वयं अपना प्रयाग है, वितस्ता (यमुना) और सिंध (गंगा) का संगम। काश्मीर का अपना कुरुक्तेत्र भी है और भारत की जितनी

पवित्र नदियाँ या चरमे हैं उनके प्रतिरूप कारमीर में भी मौजूद हैं।

चूंकि सारी घाटी पर्वतों से घिरी हुई है, इसलिए परम्परा से यह विश्वास प्रचलित है कि प्रारंभ में काश्मीर 'सतीसरस,' ब्रर्थात् दुर्गा की भील था। कल्प के ब्रादि से ही इस भील का ब्रस्तित्व बताया जाता है।

सतीसरस का सातवें मनु के काल में इस भील में रहने वाले दानव जलोद्भव उपाख्यान ने निकटवर्ती प्रदेशों को अपार चृति पहुँचाई। कश्यप मुनि ने, जो सारे नागों के पिता थे और उन दिनों उत्तर-भारत में पर्यटन

कर रहे थे, इस अपार ज्ञति और दु:ख-दर्द की कहानी अपने पुत्र नील नाग से सुनी।

नील काश्मीर के नागों का राजा था। कश्यप मुनि ने दानव का संहार करने का वचन दिया और ब्रह्म-शिखर (ब्रमसकल) पर जाकर उन्होंने ब्रह्मा और दूसरे देवताओं से सहायता की याचना की। ब्रह्मा की ब्राज्ञा पाकर सारे देवता सतीसरस पर जमा हुए और 'नो बन्धन तीर्थ' के शिखर पर उन्होंने मोर्चा बाँधा। जलोद्भव को पानी के भीतर कोई परास्त नहीं कर सकता था, और देवताओं की चुनोती पाकर भी उसने पानी से निकलना स्वीकार नहीं किया। इस पर विष्णु की ब्राज्ञा से उनके भाई बलभद ने ब्रपने हल के फाड़े से पिश्चमोत्तर के पवेत को चीरकर भील के पानी के लिए निर्गम मार्ग बनाया। जब भील का पानी निकल गया तो विष्णु ने अपने चक से घमासान युद्ध के पक्षात् दानव का सिर काट दिया।

इसके पश्चात् करयप ने काश्मीर की घाटी को बसाया। देवताओं और नागों ने इस देश को अपना निवास-स्थान बनाया और देवियाँ निद्यों के रूप में यहाँ बस गई। पहले यहाँ मनुब्य वर्ष में केवल कै महीने ही रहते थे। नागों के कृत्यों से खिन्न होकर कश्यप मुनि ने श्राप दिया था कि उन्हें वर्ष में कै महीने पिशाचों के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए जाड़ों में लोग घाटी के बाहर चले जाते थे और चैत्र में लोटकर आते थे। चार युगों के पश्चात् चन्द्रदेव बाह्मण ने अनेक संस्कार, यज्ञ और कियाएं करके नीलनाग की कृपा से यहाँ के लोगों को पिशाचों और शीत से मुक्ति दिलायी।

ह्यूनसांग ने भी भील के शुब्कीकरण का जिक किया है, परन्तु बौद्ध दृष्टि से ।

केवत कारमीर की घाटी ही नहीं, वरन् भूगर्भ-शास्त्री समूचे हिमालय पर्वत-प्रदेश के उद्गम के संबंध में भूगर्भ-विषयक तथ्यों की परीचा के पश्चात एक निश्चित परिणाम पर पहुँच चुके हैं। कर्नल वर्र्ड और सर हेनरी हेडन ने भारत-घाटी के भील- निरीचण के पश्चात अद्भुत तथ्यों का उद्घाटन किया है। हमारी संबंधी लच्चण- पृथ्वी सूर्य से इिटककर जब धोरे-धीरे सतह पर ठंडी और ठोस

हो गई श्रीर ऊ चे स्थानों पर खुरक जमीन निकल श्राई

श्रीर विशाल गर्तों में पानी एकत्र होकर सागर बन गए, उस समय मध्य श्रीर उत्तर-भारत में, यहाँ तक कि हिमालय-प्रदेश तक में, एक उथला-सा सागर फैला हुआ था। काश्मीर श्रीर उसके उत्तर के विशाज हिम-शिखरों का प्रदेश भी उस समय जल-मन्न था, श्रीर काश्मीर या हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। परन्तु यह लगभग १० करोड़ वर्ष पहले की बात है। उस समय काश्मीर की सबसे प्राचीन शिलाएं समुद्र-तल के नीचे थीं, श्रीर यह सागर जो काश्मीर श्रीर हिमालय

CCO, Gurukul Kangri Collection, Handwar, Digitized by eGangotri

के बच्च पर तरंगित हो रहा था, संभवत: पिश्वम में योरप तक झौर पूरव में चीन तक फैला हुआ था, और भारत का निचला या दिचाणी भाग उस समय भी एक खुरक प्रदेश था और अफ़ीका से जुड़ा हुआ था। इस सागर में चारों दिशाओं के प्रदेशों से असंख्य निदयाँ आकर गिरती थीं और उसमें मिट्टी लाकर जमा करती जाती थीं। लाखों वर्षों में इस मिट्टी की सैकड़ों और हजारों फुट मोटी तहें जम गई और अन्त में जब भूमि का बच्च ऊपर को उटा तब यह मिट्टी सख्त होकर आधुनिक काश्मीर के चतुर्दिक फैले हुए पर्वतों के रूप में परिश्वत हो गई।

ज्ञात तथ्यों के अनुसार सर्वप्रथम 'जौनसार-युग' में इस प्रदेश में पृथ्वी का वज्ञ अत्यन्त अशान्तिपूर्वक उठा और जो मिट्टी समुद्र-तल में जमा हो चुकी थी वह ऊपर को निकल आई। उसकी सतह से अनेक ज्वालामुखी फूट पड़े और जमा मिट्टी पर लावा की मोटी तहें जम गई। श्रीनगर की गोपादरी (तख्ते-मुलेमान) नाम की पहाड़ी इसी लावा की तहों से बनी है।

काश्मीर उस समय ज्वालामुखी पर्वतों के टापुश्रों का समुदाय था। यह स्थिति भी स्थायी नहीं रही, क्योंकि जब पृथ्वी का वच्च नीचे बैठने लगा तो यह सारा प्रदेश पुन: जलमग्न हो गया और उस समय यह सागर संभवत: अमरीका तक फैल गया। आगे चलकर 'डिवोनियन-युग' के अन्त में जब कि 'कार्बन-संबंधी' वस्तुएं धरातल पर जमा हो रही थीं, पृथ्वी के गर्भ में पुन: आग्नेय हलचलें हुई और पृथ्वी का वच्च उठा और काश्मीर का दिचाणी भाग ज्वालामुखी पर्वतों के द्वीपों का समृह बन गया।

अन्त में धीरे-धीर समूचा काश्मीर जल के ऊपर निकल आया और भारत की भूमि का अंग वन गया। भारत उस समय अफ़ीका से जुड़ा हुआ था। परन्तु यह अवस्था भी एक संचिप्त काल तक ही रही, क्योंकि कार्वन-संबंधी युग के मध्य में यह प्रदेश पुनः नीचे दबकर जल-मग्न हो गया और बीसियों लाख वर्ष तक इसी प्रकार जल के भीतर इबा रहा। अन्त में भूतत्त्व निर्माण के तृतीय-युग के प्रारंभ में यह प्रदेश पुनः धीरे-धीरे पानी के नीचे से निकला। तिब्बत और हिमालय से सागर पीढ़े हटता गया और तृतीय-युग के अन्त तक जब कि भूमि के निफ्तर स्तर का निर्माण हो चुका था, तिब्बत और हिमालय का प्रदेश शुष्क भूमि वन गया। भूमि की अन्तरिक शक्तियों की अन्तिम हलचल के रूप में ऊपर की जमा मिट्टी की सतह को चीरकर उसके ज्वालामुखी गर्म से स्फटिक की विगलित शिलाओं के विशाल-खंड निकल पड़े। उस प्रज्वलित गर्म से निकली ये स्फटिक शिलाएं ऊपर उठती गई, यहाँ तक कि वे चिरस्थायी हिम-प्रदेश की ऊ चाई तक पहुँच गई और

तभी जाकर उनका ऊर्ध्वगमन वन्द हुआ। हिमालय के महान् उत्तुंग शिखरों का जन्म इस प्रकार हुआ।

पृथ्वी के गर्भ की इतनी ज़बर्दस्त हलचलों के परिगामस्वरूप काश्मीर-घाटी का निर्माण हुआ है। इन दस करोड़ वर्षों की अविध में यह प्रदेश कुल मिलाकर नो करोड़ वर्षों के लगभग जलमरन रहा है, और अन्तिम रूप में पानी से बाहर तो कोई चालीस लाख वर्ष पूर्व ही निकला है। संभवतः, चूंकि पृथ्वी का धरातल ठंडा होते जाने के कारण उसका व्यास संकुचित होता गया है, स्थान-स्थान पर पृथ्वी की सिकुड़न के रूप में पर्वत-श्रंखलाएं वनती गई हैं। भूमि की असीम शक्तियों के आन्तरिक संघर्ष से ही यह महान् परिगाम निकला है, फिर भी यह एक-दो दिन की कहानी नहीं है, न किसी हठात् परिवर्तन से ही यह संभव हो सका है। इन हलचलों और परिवर्तनों में लाखों और करोड़ों वर्ष लगे हैं।

कारमीर के पर्वतों के इतिहास की अपेना में यदि देखें कि यहाँ पर जीवन का विकास कैसे हुआ तो जात होता है कि दस करोड़ वर्ष पहले जब प्रथम वार यह प्रदेश पानी से बाहर निकला, उस समय समुद्र या धरातल पर 'जीव' का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। आगे भी भूतत्त्व संबंधी के िन्तूयन तथा सिल्र्रियन युगों में भी, जो तीन से पाँच करोड़ वर्ष पहले गुज़र चुके हैं, कारमीर की शिलाओं में जीव के चिन्ह नहीं मिलते। ज्वालामुखी पर्वतों के टापुओं के रूप में जब कारमीर पानी के बाहर निकलता था उस समय समुद्र में चाहे निक्रतर कोटि के जीव रहते हों, पृथ्वी पर जीव के उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं रहती थीं। यहाँ तक कि आकाश में पन्ती भी नहीं उड़ सकते थे, और न भूमि पर कोई वनस्पित ही उगती थी। परन्तु लगभग दो करोड़ वर्ष पूर्व से हमें काशमीर की भूमि पर जीव-चिन्ह मिलने लगते हैं। उस युग की शिलाओं की तहों में शिलीभूत घोंघे और संख मिले हैं। इसी काल के समीप पृथ्वी के वन्न में एक भीषण हलचल हुई, जिसके परिणाम-स्वरूप पृथ्वी के गर्भ से निकलकर पर्वत आजकल के सर्वोच्च शिखरों से भी ऊंचे उठ गए और तब पंजाब में भी स्थायी हिम से मंडित शिखर और विशाल तुषार-नद उत्पन्न हो गए। परन्तु आज पंजाब में इन पर्वतों का कोई चिन्ह भी शेष नहीं रहा।

इस युग में काश्मीर की भूमि पर और उसकी भीलों में वनस्पित और निश्नकोटि के जीव उत्पन्न हुए, इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। परन्तु इसके १ करोड़ ४० लाख वर्ष आगे तक काश्मीर के प्राणि-जीवन में कोई विशेष परिवर्तन या विकास नहीं हुआ। काश्मीर पुन: जल मग्न हो चुका था, और इस सागर में निद्यों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी की मोटी तहें जमती गई थीं। ४० लाख वर्ष पूर्व भगर्भ की हलचलों के परिणामस्त्रका रानै:-रानै: ३० लाख वर्षों में वर्तमान कारमीर पानी से बाहर निकल आया । भू-स्तर निर्माण के इस तृतीय युग में वनस्पति और प्राणि-जगत में एक महान परिवर्तन आया । परन्त फिर भी इस समय तक मनुष्य नहीं पैदा हुआ था, यद्यपि स्तनधारी पशु उत्पन्न होने लगे थे। काश्मीर में जो करेवा या उडर हैं, उनकी मिट्टी की परीचा करने से यह सिद्ध होता है कि जब कारमीर समुद्र से बाहर पूर्णत: निकल आया उस समय कारमीर की घाटी एक विशाल भील रही होगी, ब्रोर बारामूला के निकट वितस्ता (भेलम) का इस समय जो निर्गम मार्ग है वह बन्द रहा होगा । इसके तुरन्त पश्चात् लगभग २४ लाख वर्ष पूर्व जब हिम-युग प्रारंभ हुया उस समय सिंध गंगा, लिदर, लोलाव और दूसरी घाटियों में होकर विशाल तुपार-नद पर्वतों से नीचे उतर । इसी काल में मध्य और दत्तिण-भारत की वडी नदियों की घाटियों में प्रथमवार मनुब्य का जगत कें रंगमंच पर प्रादुर्भाव हुआ । यह मनुष्य वहां से चलकर काश्मीर और वितस्ता की घाटी में कब पहुँचा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । लोलाब घाटी की एक गुफा में मि॰ रेडक्लिफ ने मनुष्य की दस्तकारी के जो चिन्ह खोज निकाल हैं उनसे केवल यही कहा जा सकता है कि मनुष्य इस घाटी में काश्मीर के ढाई-तीन सहस्र वर्षों के इतिहास-काल से कई हजार साल पहले पहुँचा होगा, परन्तु उसके बहुत पूर्व वितस्ता का निर्गम-मार्ग वन चुका था और कारमीर की घाटी अपने वर्तमान रूप में ग्रस्तित्व में ग्रा चुकी थी। ग्रतएव यह कदापि संभव नहीं है कि किसी भी मानव-प्राणी ने हिम-युग के पूर्व की भील देखी हो या किसीके सामने वितस्ता का निर्गम मार्ग बना हो श्रोर यहां की भील का पानी उसके द्वारा वह गया हो । भू-तत्त्व-निर्माण की तुत्रता में मनुष्य की आयु उसकी शतांश भी नहीं है, और भू-तत्त्व के, काल-माप के अनुसार काश्मीर की भील-संबंधी जमा मिटी चाहे अधिक प्राचीन न हो, परन्तु मनुष्य की आयु से बहुत पुरानी है। इसके अतिरिक्त भूतत्त्व शास्त्रियों की तरह प्राचीन मानव ने भील संबंधी जमा मिट्टी की परीचा करके इस उपाख्यान की रचना की हो, यह भी संभव नहीं है। अत: हम केवल इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि घाटी की प्राकृतिक बनावट को देखकर ही प्राचीन काल में लोगों ने यह कल्पना की कि यहाँ पहले एक भील रही होगी और फिर इसी कल्पना के सहारे 'सतीसरस' वाले उपाख्यान की रचना हुई।

प्राचीन काल से घाटी के पानी को बाहर निकालने के भागीरथ प्रयत्न होते आये हैं, भीतें और दलदतें साफ करके कृषि-भूमि का विस्तार बढ़ाया गया है। इन सब बातों से भी किसी काल में एक विगाल भोल के अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है। पुराणों और माहात्म्यों में कल्पना की उड़ानें अद्भुत हैं, और बारामूला से नीचे पानी के एकमात्र निर्णम मार्ग को देखकर भी ऐसी पौराणिक कल्पना को स्वाभाविक प्रोत्साहन मिला होगा। अतः इस उपाख्यान की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न न करके लोगों को भु-तत्त्व-संबंधी तथ्यों से अवगत होने की चेष्टा करनी चाहिए।

काश्मीर की घाटी के दो भाग है। एक तो वितस्ता के दिखा बरार की मिटी से बना मैदान है और दूसरा पठारों या करेवों की भूमि है। यह करेवा निदयों के घरातल से उन्चाई पर हैं और प्राचीन भील सबंधी मिटी के जमा होने से बने हैं।

वितस्ता का काश्मीरी नाम व्यथ (संस्कृत—वितस्ता, प्राकृत—विदस्ता; अपभ्र श—वि (ह) अथ काश्मीरी—व्यथ) है। अग्वेद में 'वितस्ता' नाम आया है। यूनानियों ने इसे हाईडस्पीज, टोलमी ने इसे वितस्ता' नाम से उहसित किया है।

इसका 'भेलम' नाम कब और कैसे पड़ा, यह काश्मीरियों को ज्ञात नहीं है। पंजाब में इसे भेलम कहते थे। निरन्तय ही काश्मीर में विदेशियों ने इस नाम को प्रचलित किया है।

अल्बिरूनी को फेलम नाम ज्ञात था और श्रीवर ने मुलतान हैदरशाह के पंजाब-आक्रमण का वर्णन करते हुए इस नाम को संस्कृत के साँचे में ढालकर 'ज्यलिम' लिखा है।

काश्मीर घाटी की दिल्लाग-पूर्वी अनेक धाराओं के संगम-स्थान पर व्यथ नदी बनती है। यह संगम अनन्तनाग (इस्लामाबाद) के निकटवर्ती मैदान में होता है। परन्तु लोक-परंपरा इस पवित्रतम नदी का उद्गम एक विशेष स्थान पर ही स्वीकार करती है।

नीलमत पुराण में वर्णित और हरचरित चिन्तामणि में उद्धृत एक प्राचीन उपाख्यान है कि शिव-पत्नी पार्वती वितस्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। काश्मीर की सृष्टि के बाद कश्यप मुनि की याचना स्वीकार करके शिव ने पार्वती को इस घाटी में नदी के रूप में अवतरित होने के लिए राज़ी कर लिया तािक यहाँ के निवासी पिशाचों के पापपूर्ण संसर्ग से अपने को पवित्र कर सकें। पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करके देवी ने नदी का रूप धारण किया। शिव ने नीलनाग के स्थान के निकट त्रिशुल की नोंक से पृथ्वी का हृदय चीर दिया। इस गर्त से, जो एक वितस्ति विस्तार का

था, नदी फूर निकली । जिस चश्मे से देवी प्रकट हुईं उसे नीलकुंड, शूलघाट, वितस्ता या वितस्तावर्त्तिका कहते थे । ब्राज भी शाहाबाद परगना में वेरनाग गाँव के पास सुन्दर चश्मा है ।

उपाख्यान के अनुसार पापी मनुष्यों के स्पर्श से भयभीत होकर वितस्ता रूपी पार्वती लुप्त हो गईं। कश्यप की प्रार्थना-उपासना से देवी जब पुन: प्रकट हुईं तो इस बार 'पंच हस्त' नाग से। दिवसर परगने में पाँन्जव नाम का गाँव और एक सुन्दर चश्मा आज भी है। वहाँ यात्री जाते हैं। पुन: दूसरी बार विलुप्त हो जाने के बाद देवी तीसरी दफा नरसिंहाश्रम में जाकर प्रकट हुईं। इस स्थान का पता अभी तक नहीं चला। अन्त में स्थायी रूप से रहने के लिए पार्वती तभी राजी हुईं जब कश्यप ने उन्हें आश्वासन दिया कि लहमी और गंगा आदि देवियाँ भी उनको साहचर्य देने के लिए कमशः विशोका और सिंध (गंगा) के रूप में प्रकट हो जायंगी।

बाद के एक श्रोर उपाख्यान के श्रनुसार कहा जाता है कि पार्वती दुवारा वर्तमान गाँव विथवुतुर के चरमे से प्रकट हुई थीं। यह गाँव वेरनाग से एक मील उत्तर-पश्चिम की श्रोर है। कल्हण ने इस स्थान का नाम वितस्तात्र लिखा है। परन्तु वितस्ता का उद्गम उसने नीलकुंड से ही बताया है।

अनन्त नाग के पास जो धाराएं मिलकर वास्तिविक वितस्ता का रूप धारण करती हैं, उनके नाम हैं—सान्द्रन, ब्रिंगि, अरपथ और लिदर। सान्द्रन नदी शाहाबाद या वेर का पानी समेट कर लाती है। ब्रिंगि में त्रिसंध्या और अर्धनारीश्वर (नार) चश्मों का पानी आता है। सान्द्रन और ब्रिंगि के प्राचीन नामों का पता नहीं चलता।

अरपथ (हषेपथा) उत्तर-पूरव से कोठेर (कपटेश्वर का पवित्र तालाव) परगने से होकर बहती है। शेल-बाहु का जहाँ अन्त होता है वहाँ यह तीर्थ बना है और अठ्वल (अन्नवाल) का शानदार चश्मा है। मुगल सम्राटों ने यहाँ पर एक मुन्दर बाग बनवाया है। इस चश्मे से जो धारा निस्त होती है वह खनवल (कनबल) गाँव के नीचे अरपथ में गिरती है। वहीं सान्द्रन, ब्रिंग और लिदर की धाराएं मिलती हैं।

लिंदर नदी का प्राचीन नाम लंदरी है। सिंध घाटी की दिशा के ऊंचे पर्वतों के तुषार-नदों से निकले अनेक निर्मारों का पानी समेटकर यह नदी बनती है। बायें तट के दाहुनपोर और दाहिने तट के खोबुरपोर परगनों की चौड़ी घाटी में इस नदी की कई धाराएं हो जाती हैं और प्राचीन काल में ज़ैनुल्आब्दीन की बनवाई

इसकी एक नहर पूरव की दिशा से मार्तगड (मटन ) के अनुपजाऊ करेवा को जाती थी और उसे उर्वर बनाती थी।

खनवल से वितस्ता में नाव चलने लगती है, और वारामूला तक नदी नाव चलने योग्य है। खनवल से बूलर भील ५४ मील है, परन्तु इस बीच में वितस्ता की धारा केवल २२० फुट नीचे उतरती है। कहीं-कहीं नदी में सर्पाकार मोड़ और खम बहुत तीव और अनेक हैं। परन्तु किनारे के प्राचीन स्थान इस बात के साची हैं कि ऐतिहासिक काल में नदी के मार्ग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जब बरफ पिघलती है या बारिश होती है तो ऊंचे तट के ऊपर से पानी बह निकलता है और बाढ़ आ जाती है। मैदान की सारी कृषिभूमि जलखावित हो जाती है और अकाल पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है।

कल्हण के समय में भी बाढ़ और अकाल अज्ञात नहीं थे। उसने अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख किया है। इन बाढ़ों से बचने के लिए किनारे के गांवों में सदैव से ही कृत्रिम बाँध बांधे गए हैं। राजतरंगिनी से पता चलता है कि सेतु (सोंथ) बाँधना और पानी निकालने या रोकने के लिए फाटक बनाना और जल-संबोजक (Channels) बनाकर पार्श्व से पानी निकालना प्राचीनकाल से होता आया है।

वितस्ता की धारा आदिकाल से ही काश्मीर का सबसे प्रधान मार्ग रही है। आन्तरिक व्यापार और आवागमन की सुविधा की दृष्टि से वितस्ता और इसकी अनेक भीलों, नहरों और नालों की नाव्यता का आत्यन्तिक महत्व रहा है।

सन् १८६७ ई॰ तक कारमीर के चौरस मैदान में भी गाड़ी चलने योग्य कोई सड़क नहीं थी। प्राचीनकाल में घाटी वालों के लिए गाड़ी एक अकल्पनीय वस्तु थी और बाह्य-संसार से संपर्क न होने के कारण उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। नदी का मार्ग ही पर्याप्त था। आज भी तीस-चालीस हजार हाँजी (नाविक-वर्ग) नावें चलाने के व्यापार में लगे हैं, इसीसे नदी-मार्ग की आमदरफ्त का अनुमान किया जा सकता है। कल्हण ने भी अनेक जल-यात्राओं का उल्लेख किया है।

प्राचीन श्रवस्थान भी इसके साज्ञी हैं। वे सारे नगर जो समय-समय पर काश्मीर की राजधानी वनते श्राये हैं, वितस्ता-तट पर ही बसाये गए थे, तथा और दूसरे महत्वपूर्ण स्थान भी उसके तट पर ही थे। उन दिनों घाटी की समस्त पैदावार जल-मार्ग से ही बड़े-बड़े केन्द्रों को ले जाई जाती थी। वितस्ता-तट से दूर बसे गाँबों के भी श्रपने घाट होते थे जिन्हें काश्मीरी में 'शारवल' कहते हैं। खनबल (नीलमत के अनुसार 'खंडपुच्छनाग'—अनन्तनाग का बन्दरगाह) से नीचे वितस्ता में एक के बाद दूसरी लेदरी की सहायक निदयाँ आकर मिलती हैं और वितस्ता प्राचीन नगर और तीर्थ 'विजयेश्वर' (विजवेर) से गुजरती है। यहाँ से एक मील आगे तक नदी के दोनों ओर ऊंचे करेवा हैं। वायें तट पर 'चकदर उडर' (करेवा) है जो चक्कर घाटी के सबसे प्राचीन स्थानों में से है।

तीन मील नीचे मरहोम (मडवाश्रम) के पास वितस्ता में वेशड (विशोका) और रिम्वयार (रमण्याटवी) की धाराएं आकर मिलती हैं। माहात्म्यों में इस संगम-स्थान को 'गंभीर संगम' लिखा है। अन्यथा कल्हण गंभीरा के अनुसार वेशड और रिम्वयार के संचिप्त संयुक्त प्रवाह का नाम 'गंभीरा' है। गंभीरा वास्तव में गहरा है और सैनिक महत्व का स्थान रहा है। प्राचीनकाल में राजा सुस्सल की फौज पीछे हटते समय गंभीरा पर आकर पूर्णतः परास्त हुई थीं। इसके छै वर्ष बाद उसके पुत्र के सेनापित सुज्जी ने एक विद्रोही सेना के विरुद्ध 'गंभीरा' को पार करने में सफलता प्राप्त की थीं। गंभीरा एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान भी है।

वेशड (विशोका) काफी वड़ी नदी है। वानहाल और सिदउ दर्री के मध्य के पीर पंचाल का सारा पानी समेट कर लाती है। प्राचीन विवरणों में उसका उद्गम कम सरस (कोंसरनाग) वताया गया है। नीलमत के वेशड अनुसार विशोका के रूप में लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। कोंसरनाग (भील) की धारा का पानी सिदउ गाँव के पास 'ग्रहरवल' (ग्राखोर विल = चूहे का विल) प्रपात के रूप में गिरता है। पर्वत से जहाँ पर विशोका नीचे उतरती है वहाँ उससे अनेक नहरें निकाली गई हैं जो आड्विन (कराल) दिव्सर (देवसरस) आदि प्राचीन परगनों की सिंचाई करती हैं।

इन नहरों में से एक का नाम सुन्मन कुल ( सुवर्णमणि कुल्या ) है । यदि राजा सुवर्ण द्वारा बनाये जाने की कहानी को सत्य माना जाय तो निश्चय ही यह नहर बहुत पुरानी है । एक दूसरी प्राचीन नहर का नाम 'नान्दी' है । यह प्राचीन किटमुख ( कैमुह ) गाँव के पास से निकलती है । अवन्तीवर्मन ने वितस्ता-तल नीचा कराने के लिए जो प्रयत्न कराये थे, उनके सिलसिल में नन्दक गाँव का ज़िक आता है, जिसका नान्दी नहर से सम्बन्ध है ।

पीर पंचाल झौर रुप्री दर्रों की धाराओं को मिला कर रिम्बियार नदी बनती है। हुरपोर (शृरपुर) के पास पर्वतों से उतरकर यह रिम्बियार नदी एक चौड़े पथरीले मार्ग से कई धाराओं में बँटकर बहती

है। इसका पथरीला झौर शुष्क मार्ग त्सुरन ( हर्रन ) गाँव के पास दो मील चौड़ा हो जाता है।

इतनी चौड़ी भूमि का दुरुपयोग परंपरा के अनुसार नागी रमगया के कारण हुआ है। नरपुर का संहार करते समय अपने भाई सुश्रवस नाग की सहायता के लिए वह असंख्य प्रस्तर खंड लेकर पर्वत से उतरी। जब उसने सुना कि सुश्रवस नाग अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है तो उसने ध्वस्त नगर के एक योजन पर सारे पत्थर पटक दिये। जहाँ पर पथरीली तलहटी त्थागकर रिवयार मिट्टी के मैदान में प्रवेश करती है उससे इतने ही फ़ासले पर लितर नाम का गाँव है।

गंभीर संगम के आगे वितस्ता में बुलर प्रदेश (प्राचीन होलडा परगना) की धारा आकर मिलती है। फिर वह प्राचीन नगर अवन्तीपुर के पास होकर वस्तर-वन नाम के शैल-बाहु से सटकर आगे बढ़ती है। आगे श्रीनगर तक मार्ग में कोई महत्वपूर्ण धारा आकर वितस्ता में नहीं मिलती। बीच में प्राचीन नगर पद्मपुर (पाम्पुर) पड़ता है। श्रीनगर से पहले काश्मीर की प्राचीन राजधानी पुराणाधिष्ठान (पान्द्रेटन) आता है। पान्द्रेटन गाँव डल मील को घरने वाले ऊंचे शैल-बाहुओं के दिल्लिणी चरण में बसा है।

श्रीनगर में प्रवेश करते ही वितस्ता में डल भील से आने वाली एक नहर मिलती है। उसे आजकल चूंटिकुल पुकारते हैं। इसका प्राचीन नाम 'सहासरित' है। डल पर स्थित नहर के द्वार का नाम 'दुर्गगिलिका' (द्रगजन) है। एक और जलमार्ग जो इस द्वार के पास ही महासरित में मिलता है, उसे मायसुम (मान्निक-स्वामिन) कहते हैं। चूंटिकुल (नहर) प्राचीनकाल में श्रीनगर की दिन्नण-पूर्वी सीमा पर थी और नगर के अनेक फ़ौजी घेरों के संबंध में उसका उल्लेख हुआ है। महासरित और वितस्ता का संगम शेरगढ़ी (राजप्रासाद, परन्तु वर्तमान सेक्टेरियट) के ठीक सामने के तट पर होता है। श्रीवर ने इस स्थान का अधिक आधुनिक नाम 'मारी संगम' दिया है। 'मारी' शब्द काश्मीरी के 'मार' से निकला है। आजकल 'मार' नाम डल की एक और नहर को दिया जाता है जो कि पश्चिम में धूमकर बारिनम्बल (भटारनड़बला) के बीच से गुज़रती है। यह नहर शहर के आन्तरिक व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

डल (भील) कारमीर घाटी का सबसे प्रिय स्थान है। यह भील चार मील लम्बी थ्रोर ढाई मील चौड़ी है थ्रोर कहीं भी तीस फुट से ज्यादा गहरी नहीं है। उसका दिन्गी भाग अत्यन्त उथला है थ्रीर काफी डल हिस्सा तैरने वाले बागों से घिरा है। भील में सेंबार थ्रोर दूसरी पानी की वनस्पतियों की बहुतायत है, परन्तु उसका पानी फिर भी भीतर के असंख्य चरमों के कारण अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल है। आश्चर्य है कि राजतरंगिनी में डल भील का नामोल्लेख नहीं है और न उसके साथ कोई पवित्र भावना ही संबद्ध है, यद्यपि उसके तट पर अनेक प्राचीन और पवित्र स्थान हैं।

श्रीवर के विवरण में भील का उल्लेख है। उसने लिखा है कि सुलतान ज़ेनुल्झाब्दीन 'डल' भील की ब्रोर उन्मुख हुआ ब्रौर उसके पड़ोस को उसने सँवारा-सुधारा। जिन माहात्म्यों ने डल का उल्लेख करने की कृपा की है उनमें इसका नाम 'दल' मिलता है। श्रीवर ने डल के भीतर के दोनों द्वीपों का नाम 'लंका' लिखा है। आजकल उन्हें 'सुनलांक' 'रुपलांक' पुकारते हैं। आजकल भील के विभिन्न भागों के ब्रलग-ब्रलग नाम हैं, परन्तु विवरणों में केवल एक नाम हस्त-वालिका (अस्तवोल) का ज़िक है।

डल के पूर्वी किनारे पर गोवादरी, ज्येष्टेश्वर थेडा, श्रेश्वरी आदि प्राचीन और पवित्र स्थान और उनके नाग है। उत्तरी तट पर निशात और शालामार के मुग़ल बाग हैं और पश्चिमी तट पर मुग़लकालीन नसीम बाग है।

डल भील में उत्तर के पर्वतों से अनेक भरनों और चश्मों का पानी आता है। पूरव के पर्वतों में मानसर भील से आने वाली एक धारा 'अर्रह' डल में गिरती है, शाखावतार ने उसे भी 'महासरित' नाम दिया है। उत्तरी तट पर जहाँ यह धारा डल में गिरती है, वहाँ उसे तेलवल नाल (तिलप्रस्थ) पुकारते हैं।

महासरित के संगम के नीचे तीन मील तक वितस्ता श्रीनगर के बीच से गुज़रती है। पहले काफ़ी दूर तक उत्तर की दिशा में बहती है, फिर चौथे पुल के पास दिच्चिए-पश्चिम की श्रोर मुड़ जाती है। शेरगढ़ी श्रोर काठुल (काठठील) के बीच में एक नहर बायें तट से निकलकर श्रन्तिम पुल के पास मिलती है। इस स्थान का वर्तमान नाम कुटकुल (चिप्तिकाकुल्या) है। फ़ौजी घेरों के वर्णन में कल्हण ने कई बार चिप्तिका का उल्डेख किया है।

थोड़ा आगे चलकर दूव गंगा (दुग्वगंगा) वितस्ता में आकर मिलती है। उसे काश्मीरी में 'इन्दकुल' (श्वेतधारा) कहते हैं। विल्हण ने श्रीनगर के वर्णन में उसका नाम दुग्धिसंधु दिया है। यह धारा ततकुटी शिखर के निकटवर्ती पीर पंचाल का सारा पानी बटोर कर लाती है। संगसफेद और येक्करा नाम के पर्वतीय नालों का संयुक्त पानी लेकर यह नदी बनती है, और जहाँ पर यह वितस्ता में गिरती है वहाँ दिद्दामठ के सामने एक तीर्थ-स्थान है।

श्रीनगर से आगे वितस्ता के मार्ग में काफ़ी दूर तक नम्बल हैं। बायें तट पर 'होकुरसर' और 'पंजिनोर' नाम के नम्बल हैं। उत्तरी तट के नम्बल ज्यादा बड़े और सिंध-गंगा के डेल्टा पर स्थित हैं।

सिंध गंगा काश्मीर घाटी में वितस्ता की सबसे वड़ी सहायक नदी है। वह जोजी ला और अम्बरनाथ के शिखरों के निकटवर्ती पर्वतीय जलाश्रय का पानी लेकर आती है। परंपरा के अनुसार हरमुख पर्वत पर स्थित गंगवल सिंध गंगा भील से सिंधगंगा निकलती है। उसकी लम्बाई ६० मील है। उसका प्राचीन नाम सिंधु (नदी) है। पंजाब की सिंध नदी को काश्मीरी बडसिंध (महान सिंध) कहकर पुकारते हैं। हरचरितचिन्तामिण में उसका नाम बृहत्सिंध लिखा है। परंपरा के अनुसार देवी गंगा सिंध नदी के रूप में प्रकट हुई हैं। लार (लहर) का परगना सिंधुगंगा की घाटी में है।

दुरहोम (दुग्धाश्रम) के पास जहां सिंधगंगा वितस्ता में गिरती है, उसकी श्रमेक धाराएँ बंटकर एक डेल्टा बनाती हैं। श्रधिकतर यह डेल्टा 'श्रांक्वियार' नम्बल के उथले पानी के नीचे हैं। श्रागे शादीपुर गांव के सामने वितस्ता पुनः एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है।

प्राचीन काल में वितस्ता झौर सिंधगंगा का संगम एक बड़ा तीर्थ था। राजतरंगिनी में वितस्ता सिंधु-संगम का कई बार उल्लेख हुआ है। माहात्म्यों में इसे प्रयाग ही कहते हैं। संगम-स्थान पर एक कृत्रिम बनाया हुआ द्वीप है, जिस पर एक प्राचीन चिनार का बृज्ञ है। काश्मीरियों के लिए वही प्रयाग कर अशोक बृज्ञ है। विशेष पर्वों के अवसर पर यहाँ यात्राएँ होती हैं।

परन्तु यह तीर्थ एक हज़ार वर्ष से पुराना नहीं है। अवन्तीवर्मन के समय में नदी की धारा को संयमित करने के लिए जो प्रयत्न किये थे उनके फलस्वरूप दोनों नदियों का संगम हटाकर वर्तमान स्थान पर कर दिया गया था।

वाढ़ों के कारण प्राचीन काल में देश की अधिकांश पैदाबार नष्ट हो जाती थी। लिलतादित्य के समय में देश में से पानी निकालने के लिए जो प्रयत्न किये गए थे उनके फल-स्वरूप कृषि की पैदाबार बढ़ गई थी। परन्तु सुय्य का वितस्ता बाद में राजाओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और बाढ़ और नियमन अकाल अक्सर पड़ने लगे। अवन्तीवर्मन के प्रतिभाशाली इंजीनियर संख्य ने वितस्ता-नियमन का बीड़ा उठाया।

क्रमराज में वत्तदर स्थान (द्यारगुल—बारामूला से तीन मील नीचे) से यह प्रयत्न शुरू हुए थे। यहाँ पर पर्वतों से दुलककर आई विशाल शिलाओं ने वितस्ता का मार्ग रोक दिया था। इन शिलाओं के हटाने से नदी का तल नीचा हो गया। इसके बाद पत्थर का बाँध बाँधकर नदी की धारा को एक सप्ताह के लिए एकदम थाम लिया गया और इस बीच में नदी की तलहटी को खूब साफ कर दिया गया। पार्श्व में पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी गई ताकि शिलाएँ गिरकर पुन: मार्गरोध न करें। फिर बाँध तोड़ दिया गया और पानी तेज़ी से बह निकला। जहाँ जहाँ तट काटकर जल हावित हो जाता था, वहां-वहां नदी की तलहटी को बदल दिया गया। सिंध और वितस्ता का संगम-स्थान भी इसी कारण बदला गया।

वर्तमान संगम शादीपुर (शहाबुद्दीनपुर) के सामने हैं, प्राचीन संगम दो मील दिन्नग-पूरव में त्रिगाम और परसपोर के करेवा के बीच में था। परसपोर प्राचीन परिहासपुर है और त्रिगामी प्राचीन त्रिगामी है जहां विष्णु के प्राचीन मन्दिर का ध्वंस है।

लितादित्य ने परिहासपुर को अपनी राजधानी बनाया था। परसपोर के करेबा के एक ओर पंजिनोर नम्बल है और दूसरी ओर हारबठ नम्बल है। दोनों नम्बल उथले हैं और नाब्य नहीं हैं; परन्तु सुय्य के वितस्ता-नियमन के पूर्व वितस्ता इस करेबा के ठीक उत्तर में उन विशाल मन्दिरों के नीचे से होकर बहती थी जिन्हें लिलितादित्य ने बनवाया था।

चकाकार सेतु बांधकर बहुत-सी भूमि का उद्घार किया गया । वहाँ नई बस्तियां बसायी गई । इन चकाकार सेतुओं के कारण इस स्थान को 'कुण्डल' नाम दिया गया । ब्राज भी जहाँ वितस्ता वूलर भील में प्रवेश करती है । उसके पूर्व बत्सकुणडल और मरकुंडल नाम के गांव हैं ।

वितस्ता-सिंधु-संगम से आगे सुम्बल गांव है। त्रागबल दरें के लिए मार्ग इस गांव से होकर जाता है। यहां बायें तट पर कुछ दूर पर जयपुर का प्राचीन अवस्थान है। आठवीं सदी के उत्तरार्थ में जयपीड़ ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। इसे अब अन्दरकोठ कहते हैं।

मुम्बल के निकट नदी के किनारे पर 'ब्राहत्युंग' नाम की छोटी पहाड़ी है जिसकी गोद में उत्तर की ब्रोर दो मील लम्बी मानसबल भील है। यह भील काश्मीर की ब्रान्य भीलों से गहरी है।

बुलर भील में सुलतान ज़ैनुल्ब्राब्दीन ने एक द्वीप बनवाया था—ज़ैन लंका (ज़ैन्लांक)। जोनराज के ब्रनुसार तब यह द्वीप भील के बीच में था, परन्तु ब्रब किनारे के नम्बल में है। बुलर में मिटी जमती जाती है और उसका विस्तार कम होता जाता है।

बुलर कारमीर की अत्यन्त महत्वपूर्ण भील है। बाढ़ के विरुद्ध यह एक प्राकृतिक जल-भागडार है। यह १२ मील लम्बी, ई मील चौड़ी, लगभग उद्ध वर्म भील चौत्रफल की विशाल भील है और घाटी के पश्चिमी भाग को बुलर भील एक अनुपम विशिष्टता प्रदान करती है। कहीं भी १४ फुट से ज्यादा गहरी नहीं है और जिन स्थानों पर निद्याँ आकर बुलर में मिलती हैं वहां तो और भी ज्यादा उथली है। फिर भी उत्तरी पर्वतों से जो तुफ़ान आते हैं वे भील में ऐसी उत्ताल तरंगें उठाते हैं कि उसमें नाव खेना असंभव हो जाता है। उत्तर में ढलवां पर्वतों के तट पर जो कृषि-भूमि है, उसे प्राचीन काल में ख्या अम (खुयहोम) कहते थे।

बुलर का प्राचीन नाम महापद्मसरस है। तंग-वंश के विवरण में भी इसी नाम का प्रयोग हुआ है। वर्तमान नाम बुलर (बुल्गो) महापद्मसरस 'उल्लोल' से निकला लगता है। जोनराज ने एक स्थान का उपाख्यान पर इस नाम का प्रयोग भी किया है और एक आधुनिक माहात्म्य में भी यह नाम दिया गया है।

नीलमत के अनुसार प्रारंभ में यहाँ पड्अंगुल नाग रहता था। वह देश की युवती नारियों को उठा ले जाता था। नागराज नील ने इस पर पड्अंगुल को दारवस देश से निकाल दिया। रिक्त स्थान पर राजा विश्वगरिव ने चन्द्रपुर नगर बसाया। इस नगर में दुर्वासा ऋषि को जब अच्छा स्वागत-आतिथ्य नहीं मिला तो उन्होंने श्राप दिया कि यह नगर जलमग्न हो जायगा। तब एक बृढ़े बाह्मण के वेश में महापद्मनाग ने विश्वगश्व के पास जाकर इस नगर में अपने परिवार के साथ निवास करने की आज्ञा माँगी। आज्ञा मिल जाने पर उसने राजा को अपना प्रकृत रूप दिखाया और नगर के जलमग्न हो जाने की चेतावनी दी। उसका आदेश पाकर राजा सब स्वजन-परिजनों को लेकर नगर छोड़कर बाहर निकल आया और दो योजन पश्चिम में 'विश्वगश्वपुर' बसाया। इसके पश्चात महापद्मनाग ने चन्द्रपुर को एक भील के रूप में परिणत कर दिया। तब से वह और उसका परिवार वहाँ रहता है। कहते हैं कि जलमग्न चन्द्रपुर के भग्न अब भी देखे जाते हैं।

कल्हण ने एक और कथा सिवस्तार लिखी है। एक द्रविड़ जादगर ने जब महापद्म को शुष्क कर देने की धमकी दी तो महापद्म राजा जयपीड के स्वप्न में प्रकट हुआ, और उसे सोने की एक खान का पता देने का वचन दिया। जयपीड राजी तो हो गया लेकिन कुत्हलवश वह उस द्रविड़ के जादू का चमत्कार भी देखना चाहता था। अतः जब भील शुष्क होते-होते इतनी रह गई कि महापद्म और उसके परिवार के मनुष्य-आकृति के सर्प दलदल में कुटपटाने लगे तो जयपीड ने पुनः भील को पूर्वावस्था में करा दिया। परन्तु इस अपमान से कुद्ध होकर महापद्म ने राजा को केवल तांवे की खान का पता दिया, सोने की खान नहीं बताई।

पुराण (श्रीकाण्ठक) के श्रनुसार कालीदहन के अवसर पर कृष्ण का चरण पड़ने से कालीनाग के सिर पर पद्म का चिन्ह बन गया था। इस कारण काश्मीरी महापद्मनाग को काली का ही अवतार मानते हैं।

बुलर भील में वितस्ता के अतिरिक्त 'बगडपुर नाल' भी गिरता है। यह नाला हरमुख पर्वत और त्राग्बल दरें के बीच का पानी समेटता है। इसका प्राचीन नाम मधुमती है। परन्तु शारदी तीर्थ पर किशनगंगा में मधुमती नाम की जो एक कोटी-सी धारा आकर मिलती है, उससे यह भिन्न है।

दिल्ला में सोपूर ( सुन्त्रपुर ) से दो मील ऊपर बुलर का पानी पुनः वितस्ता के रूप में बाहर को बह निकलता है। सोपूर से चार मील नीचे वितस्ता में काश्मीर की अन्तिम बड़ी धारा पोहुर नदी आकर मिलती है। काश्मीर के इस भाग का राजतरंगिनी में जिक नहीं है, अतः पोहुर और उसकी सहायक नदियों का भी जिक नहीं है। जोनराज ने इस नदी का नाम 'पहर' लिखा है। महात्म्यों में 'प्रहर' या 'प्रहार' दिया गया है।

पार्श्व की धारा मादुर (जोनराज के अनुसार 'स्वयंभूमाह') जो मिळिपोर परगने में बहती है, नीलमत पुराण में उसका नाम माहुरी लिखा है। दूसरी सहायक नदी हमल अपने परगने के नाम पर है, जिसे प्राचीन काल में 'शमाला' कहते थे।

बुलर से निकलकर अठारह मील आगे वितस्ता वारामूला के गर्त में पहुँचती है। वारामूला से आगे वितस्ता नाव्य नहीं रहती।

कारमीर के सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते समय इस्लामी प्रभाव पर
विचार करना आवश्यक है। हम पहले बता चुके हैं कि कारमीर में चप्पे-चप्पे पर
धार्मिक स्थान हैं, और जहां-जहां हिन्दुओं के तीर्थ और
ज़ियारतें मन्दिर हैं, वहां-वहां मुसलमानों की भी ज़ियारतें और पवित्र
स्थान हैं। इन ज़ियारतों पर वर्ष में एक बार या कई बार मेले
लगते हैं। कारमीर के वर्तमान सांस्कृतिक जीवन में ये मेले अपना विशेष स्थान
रखते हैं। अत: प्रमुख ज़ियारतों का उल्लेख करना आवश्यक है।

सुलतान कुतुबुद्दीन ( १३७३-६८ ई०) के राज्य-काल में हमदान (फ़ारस ) से मीर सईद अली नाम के एक संत जो बाद में शाह हमदान के नाम से प्रसिद्ध हुए कारमीर आये थे। वे कारमीर और लहाख में इस्लाम का शाह हमदान प्रतिपादन करते हुए अमण करते रहे। कारमीर की जनता को एक प्रकार से उन्होंने ही अपने उपदेशों और आचार-विचार से प्रभावित करके इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। शाह हमदान जहां-जहां गये, लोगों ने वहां-वहां भक्तिवश उनके नाम पर ख़ानकाह मुझहाह निर्मित किये। श्रीनगर में तीसरे पुल के आगे शाह हमदान की विशाल ज़ियारत बनी हुई है, जहां बड़ी ईद के महीने में मेला लगता है।

हज़रत मुहम्मद के वंशज और वज़्दाद के निवासी अब्दुल कादिर जिलानी इस्लाम के जगत-प्रसिद्ध विद्वान थे। वे स्वयं तो काश्मीर नहीं आये परन्तु उनके वंशज यहाँ आये और उन्होंने भी इस्लाम का प्रचार किया। व्रानियार वे इस्लाम के मुगल्लिग (प्रतिपादक) समक्षे जाते हैं। उनकी शरीफ़ खानकाह है जहां रिव्यउल अब्बल के दिन चाँद के महीनों में मेला लगता है। इस खानकाह में कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी के तबर्हकात (स्मृति-चिन्ह) रखे हुए हैं। इस्लाम की तालीम के अनुसार यह जायज नहीं है, परन्तु हिन्दू और वौद्ध परम्पराओं का प्रभाव काश्मीर के मुसलमानों पर इस हप में अवशेष है कि वे इन स्मृति-चिन्हों को अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रदान करते हैं।

हज़रत बल कारमीर के मुसलमानों की सबसे प्रमुख और पिवत्र दरगाह है। एक प्रकार से यह कारमीरियों का मदीना है। यह दरगाह मुगल बादशाहों ने बनवाई थी और कहा जाता है कि वहां पर हज़रत मुहम्मद हज़रत बल का एक बाल रखा हुआ है। कई वर्षों से यह दरगाह कारमीर की नेशनल कान्फ्रेन्स का राजनीतिक केन्द्र भी है। शेख मुहम्मद अब्दुख़ा वहां पर जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं और लोगों को राजनीति की शिज्ञा देते हैं। कारमीर छोड़ दो' के आन्दोलन का नारा इसी स्थान से दिया गया था। इस समय शेख अब्दुख़ा ने यहां पर इस्लामी तालीम के लिए एक ओरियन्टल कालेज भी खोला है।

श्रीनगर के हरी-पर्वत पर मख़दूम साहब की ज़ियारत है, जहां वे स्वयं दफ़न हैं। मख़दूम साहब काश्मीरी संत और आलिम थे और उन्होंने काश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक-जीवन के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण मख़दूम साह श कार्य किया था। चक-वंश के सुलतानों और मुग़लों के बीच जो संघर्ष हुए, उनमें उन्होंने भाग लिया था और गांव-गांव फिर कर वे लोगों में जागृति फैलाते थे। वे रैना पंडित वंश के किसान थे थ्रौर वाद में मुसलमान हुए थे। काश्मीर के अधिकांश विद्वान थ्रौर पंडित उनके अनुयायी थें, ब्रौर स्वयं उनकी लिखी अनेक पुस्तकें ब्राज भी ब्रादर की दृष्टि से देखी जाती हैं। उनकी जियारत पर सफ़र के महीने में मेला लगता है।

शीनगर में शेख दाऊद की, जो बतमालू के नाम से प्रसिद्ध हैं, ज़ियारत है। जिस मोहल्ले में यह ज़ियारत स्थित है उसका नाम भी बतमालू है। काश्मीरी में 'वत' का अर्थ चावल और मालू का वतमालू साहब अर्थ पिता होता है—अर्थात 'चावल देने वाला पिता'। वास्तव में बतमालू ज़मीदारों (किसानों) की ज़ियारत है और जब बैसाख में उस पर पांच दिन का बड़ा मेला लगता है, उस समय घाटी के सुदूर कोनों से चलकर किसान वहां जाते हैं। शेख दाऊद औरंगजेंब के काल के एक किसान नेता थे। उनके पास थोड़ी-सी ज़मीन थी जिसे वे स्वयं जीतते-बोते थे। परन्तु फिर भी उसकी पैदाबार से जो मिलता था उससे रात को लंगर चलता था और जो भी उस समय वहां पहुँच जाता उसे भात खाने को मिलता था। इससे शेख दाऊद बतमालू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज भी किसान बतमालू के मेले के बाद ही खेत में बीज डालते हैं। मेले के दिनों में बतमालू के निवासी अंडा, गोशत, प्याज आदि नहीं खाते, केवल दूध की चीज़ें और चावल खाते हैं और सारे मेहमानों को अनिवार्यतया भात खिलाते हैं।

श्रीनगर से लगभग १६ मील दिज्ञ पश्चिम की दिशा में शेख नूरुद्दीन वली की, जो नन्द ऋषि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ज़ियारत है। शेख नूरुद्दीन का काश्मीर के संतों में बही स्थान है जो भारत के संतों में कबीर ज़ारी शरीफ़ का है। ये प्रसिद्ध काश्मीरी संत किवयत्री लल्लेश्वरी के शिष्य थे श्रीर स्वयं बड़े संत किव श्रीर दरवेश थे। लोगों की नैतिक उन्नति के लिए वे समूची घाटी में नंगे पांव घूमते फिरते थे। हिन्दू और मुसलमान समान रूप से उनकी श्रद्धा करते हैं। पतक्तर श्रीर शीत के दिनों में यहां बड़े मेले लगते हैं।

इन प्रसिद्ध ज़ियारतों के अतिरिक्त शेख न्रुस्हीन के शिष्य ज़ैन साहब की ऐशमुक़ाम नाम के गांव में स्थित जियारत, लिंदर के तट पर बनी बाबा बामेदीन की ज़ियारत, अनन्तनाग में स्थित रेशी साहब की ज़ियारत, गुलमर्ग के निकट एक अत्यन्त रमगीय स्थान पर बनी एक दूसरे रेशी साहब की ज़ियारत और बारामूला स्थित जानबाज़ साहब की ज़ियारत भी प्रसिद्ध हैं और वर्ष में एक या एक से

अधिक बार वहां भी मेले लगते हैं।

काश्मीर घाटी की डल, बुलर, मानसवल, गंगवल, कोंसरनाग ब्रादि ब्रमेक भीलों का हम उल्लेख कर चुके हैं। इनके ब्रितिरिक्त ब्रंझार, तानसर, हाकुरसर (बारामूला जाने के मार्ग. पर श्रीनगर से हैं मील ब्रागे), मीलों खुशालसर (जादीवल के निकट) ब्रोर पंवसर (शादीपुर सेनीचे नैदरवई के निकट) ब्रादि ब्रोर भी कई मुन्दर भीलों काश्मीर की घाटी में हैं। इन सभी भीलों में मझिलबों की बहुतावत है ब्रोर उनमें सिंघाड़े ब्रोर नदरू (कमल को जड़ें) पैदा होते हैं। साथ ही इन भीलों पर तैरने वाल बगीचे भी हैं जिन पर कहू, लोकी, खीरा, तरकूज, सरदा, ककड़ी ब्रादि ब्रमेक प्रकार की तरकारियां ब्रोर फल पैदा किये जाते हैं ब्रोर पतभर के दिनों में उन पर खिले कमल के ब्रसंख्य फलों की इटा दर्शनीय होती है।

कारमीर की घाटी में अनेक उच्च पर्वतीय चारागाह या मार्ग हैं जो आज-कल यात्रियों के प्रीष्म-निवास बन गए हैं। इनमें गुलमर्ग सबसे प्रसिद्ध है। गुलमर्ग का प्राचीन नाम गौरी मर्ग है, परन्तु चक-वंश के सुलतान यूसुफ़ शाह मर्ग ने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग रख दिया। जहांगीर ने यहां पर एक बार इक्कीस प्रकार के फूल एकत्र किये थे। यह स्थान अत्यन्त रमणीय और भव्य है। यहां से नंग पर्वत अपनी पूरी विशालता के साथ दिश्गोचर होता है। गुलमर्ग के ऊपर खेलनमर्ग और उसके पीछे पीर पंचाल की अफरवत चोटी है। गुलमर्ग से नीचे टंगमर्ग है और उसके निकट ही तिलवानमर्ग है। इनके अतिरिक्त सोनमर्ग, विश्नसरमर्ग (लार के पर्वतों में) काननमर्ग (जोजीला दरें के निकट) नागमर्ग (बुलर फील के उत्तर में), मोहन्दमर्ग, महालीशमर्ग, गंगवलमर्ग और सालनमर्ग (लार के भारुत पर्वत पर), तोसमर्ग (या तोस मैदान), नंदमर्ग (बानहाल के निकट) आदि और अनेक मर्ग हैं, जहां यात्री आते-जाते हैं।

कारमीर घाटी का दूसरा भाग वे पठार हैं, जिन्हें कारमीरी में उडर कहते हैं। उडर का संस्कृत शब्द उड्डार है और आधुनिक फारसी व्युत्पत्ति का शब्द 'करेवा' है। प्राचीन संस्कृत शब्द 'सूद' था जिसका तात्पर्य है,

उडर या करेवा श्रनुगजाऊ ऊसर भूमि । दामोदर उडर के लिए कल्हण ने सूद शब्द का प्रयोग किया है ।

भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार ये उडर भील-सम्बन्धी मिट्टी के जमा होने से बने हैं। अक्सर इन उडरों का ऊपरी भाग पूर्णतः चौरस है। निदयों के तल से इनकी ऊंचाई सौ से तीन सौ फुट तक है। अधिकतर उडर काश्मीर की दिन्निण- पश्चिम की दिशा में हैं, शुपियां से लेकर बारामूला तक । कुळ उडर घाटी की उत्तर-पूरव दिशा में भी हैं ।

इन करेवों पर पानी की कभी और सिंचाई की सुविधाओं के न होने से पैदावार बहुत कम होती है। इनमें से जो पर्वतों से लगे हुए हैं, उन पर प्राचीन काल से ही नहरें लाई गई हैं। परन्तु जो उडर पर्वतों से इिटककर अलग खड़े हैं, उन पर नाम मात्र को ही खेती होती है। वहाँ या तो छोटे पेड़ों के जंग्ल हैं या उसर-भूमि।

कुछ उडरों का प्राचीन काल से ही महत्व है, संभवतः वितस्ता के किनारे होने के कारण । मार्तगड, चकधर, पद्मपुर, परिहासपुर ब्रादि नाम के उडर ऐतिहा-सिक महत्व के हैं; ब्रोर दामोदर उडर का काश्मीर की पौराणिक कथाओं में स्थान है।

करेवों की सिंचाई के लिए प्राचीन काल से नहरें बनाने के प्रयत्न होते श्राये हैं। राजा सुवर्ण ने अडविन परगने की सिंचाई के लिए सुवर्ग्यमणिकुल्या नहर बनवाई थी। दामोदर उडर के लिए राजा दामोदर ने नहरें नहर निकलवाई थी। लिलतादित्य ने चकदर (इकथर)

उडर के गांवों में अरघहों द्वारा पानी पहुँचवाया था । अवन्तीवर्मन

ने अपने इंजीनियर सुरय की सहायता से अनेक नहरें निकलवाई और वितस्ता के मार्ग का नियमन कराया। जोनराज और श्रीवर ने ज़ैनुल्झाब्दीन द्वारा बनवाई अनेक नहरों की सूची दी है। उनमें से ज़ैनगीर परगने की सिंचाई करने बाली पोहुर नदी की नहर और मार्तगढ उडर की सिंचाई करने वाली लिंदर नदी की नहर उल्लेखनीय हैं। इन उपायों का यह परिणाम हुआ था कि उस समय एक खारि (खरवार = लगभग दो मन) चावल का दाम २०० दीनार से कम होकर केवल ३६ दीनार रह गया था। ये प्राचीन नहरें इस बात का प्रमाण हैं कि उन दिनों उन ज़मीनों पर भी खेती होती थी जो आजकल ऊसर पड़ी हैं। संभवतः तब काश्मीर की जनसंख्या आजकल से ज्यादा थी। अब पुनः इन बेकार पड़ी प्राचीन नहरों को सुधार कर चाल करने की चेष्टा की गई है और कुछ नई नहरें भी बनाई गई हैं।

कुछ नाजों को छोड़कर कारमीर में दो बार फसल नहीं बोई जाती। नवम्बर में बोये हुए जो जून के अन्त में काटे जाते हैं। उसके बाद मक्का और बाजरा बोये जा सकते हैं। प्राचीन काल से चावल (कारमीरी पेदाबार नाम 'शाली' है) ही यहां की प्रधान उपज हैं। विवरणों में इसे केवल 'धान्य' लिखा है। कारमीरी एक प्रकार से केवल चावल

खाते हैं। परनतु चावल या गेहूं के खेतों में दो फसले नहीं होतीं। गेहूँ अवसर पत-

भर ( अक्टूबर-नवस्वर ) के दिनों में बोया जाता है और जुलाई के मध्य में जाकर पकता है। चावल मई के अन्त में बोया जाता है और अक्टूबर के अन्त में काटा जाता है। जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, वहां मक्का या ऐसे ही सस्ते नाज बोकर संतोष करना पड़ता है।

फल घाटी में सेब, नाशपाती, ब्राडू, गिलास, शहतूत, बादाम ब्रीर असरोट के बाग ब्रीर कुंज सबेत्र फैले हुए हैं।

केसर और अंगूर के बारे में कल्हण ने लिखा है कि 'ये वस्तुएं स्वर्ग में भी दुर्लभ हैं, परन्तु यहाँ साधारण हैं।' केसर या कुमकुम आज केसर (पाम्पोर) के उडर में विशेषकर इसकी पैदाबार होती है।

काश्मीर के अंगूर, जिनका कल्हण ने जिक किया है, अब उन स्थानों पर नहीं होते। पहले उनकी अन्य देशों में भी ख्याति रही होगी, क्योंकि संस्कृत के कोश में भी अंगूर की एक विशेष किस्म का नाम 'कास्मीरा' दिया गया है। कल्हण के अनुसार मार्तगढ़ के पास अंगूर बहुतायत से होते थे। अक्वर के समय में भी यहां अंगूर ख्व होते थे और सस्ते मिलते थे। परन्तु अब केवल सिंधुगंगा के दहाने पर ही थोड़े से होते हैं, या डल के तट पर जहां डोगरा राजाओं ने कुछ फ्रांसीसी अंगूर की लताएं लगवाई हैं।

प्राचीन विवरणों में काश्मीर की जलवायु का स्पष्ट उल्लेख केवल श्रल्विक्ती ने किया है। मार्च से मई के प्रारंभ तक यहां शीतल वसन्त ऋतु होती है, वादाम के शगूफे खिलते हैं, चिनार, सफेदा श्रोर दूसरे वृत्तों पर नई जलवायु पित्तयां श्राती हैं, श्रोर फल-फूलों से पेड़ लद जाते हैं, श्रोर चतुर्दिक ताज़ी हरियाली का श्रपार वैभव दृष्टिगोचर होने लगता है। बीच-बीच में हल्का मेंह वरसता है, जिससे ठंडक बढ़ जाती है। मई से सितम्बर तक काश्मीर में इंग्लिस्तान जैसी गरभी पड़ती है। श्रूप जितनी ही तीब होती है, ह्यांह उतनी ही शीतल श्रोर सुखद होती है। श्रीनगर के श्रासपास बहुत से नम्बल होने के कारण वायु में एक विचित्र सा चोभ रहता है, जिससे श्रतिया ज्वर पैदा होता है। बारिश बहुत नहीं होती श्रोर वातावरण में साधारण नमी रहती है। पत्मिर का दृश्य सुहावना होता है। चिनार के पेड़ लाल हो जाते हैं। समूची घाटी का वर्ण हरे से सुनहला-लाल हो जाता है। परन्तु पतमर का श्रन्त होते ही शीतकाल श्रा धमकता है। श्रक्टूबर के मध्य तक चतुर्दिक के पर्वतों पर बरफवारी शुरू हो जाती है। नवम्बर में घाटी में पाला जमने लगता है। फिर दिसम्बर तक घाटी

पर हल्का कुहरा क़ाया रहता है जिससे ठंड के साथ-साथ सूर्य की किरणें भी घाटी में प्रवेश नहीं कर पातीं। वड़ा दिन ब्राने के लगभग सारी घाटी में वरफवारी शुरू हो जाती है। प्रारंभ में दो-एक बार हल्की वरफवारी होती है। फिर इतना वरफ गिरता है कि दो महीने तक सारी पृथ्वी वरफ की मोटी तह के नीचे दव जाती है। सारी घाटी धुली चांदनी से भी ज्यादा श्वेत-ही श्वेत दिखाई देती है। तापमान हिमांक से कुछ डिग्री नीचा रहता है। वायु में ब्रत्यन्त शीतल नभी होती है, जो ब्रिप्रय लगती है। जिस कुहासे से वरफ बनकर गिरती है, वह सारी घाटी पर कुछ ऊपर ब्राच्छादित रहता है। यदि हवाई जहाज से बानहाल के ऊपर जायं तो नीचे कुहासे की मोटी चादर विछी दिखाई देगी ब्रोर ऊपर खुला नीला ब्रासमान। यदि कभी यह चादर कहीं से फट जाती है तो तेज ठंडी हवा भीतर बुस ब्राती है ब्रोर भील ब्रोर चरमों तक का पानी जम जाता है। इसे काश्मीरी में 'कटकुरा' कहते हैं। फरवरी के ब्रन्त तक या मार्च के सध्य तक वरफवारी बन्द हो जाती है, वरफ पिघलने लगती है ब्रोर वसन्त ब्रतु प्रारंभ होती है।

## काश्मीर-राज्य के ग्रन्य प्रदेश मैदान और वाह्य पर्वत-श्रृंखलाओं का चेत्र

वर्तमान काश्मीर राज्य की सीमा में घुसने पर तीन-चार मील से बीस मील तक की चौड़ाई का जो मैदान सिलता है वह पंजाय के मैदानों का ही प्रसार है ' यहां कूओं के चारों ओर या अलग इके दुके कम घनी पत्तियों के वाह्य मैदान कोटे वृद्ध हैं। जमीन कहीं ऊसर है, कहीं उर्वर। लेकिन आमतौर पर इस मैदान का दृश्य उदास और अप्रिय है। यह अत्यन्त शुष्टक प्रदेश है, पंजाब से भी कम नमी यहाँ की वायु में है। कारण, पहाड़ियों से जो नाले आते हैं वे सो फुट से भी ज्यादा गहरे हैं और मैदान के सारे पानी को वहा ले जाते हैं। हिमालय की पूर्वी तराइयों से यह मैदान एकदम भिन्न हैं।

इस मैदान के बीच से जो नाले बहते हैं वे बाह्य पर्वत-शृंखला के दूसरे या तीसरे थारों से झाते हैं। कई सौ गज़ से एक-एक मील की चौड़ाई के हैं। झक्सर उनका तल बालू का है और उनमें एक जंगली घास उगती है जिसे 'खर' कहते हैं। जहां पर 'खर' ज्यादा पैदा होती है वहां पर काले हिरन ज्यादा मिलते हैं।

इन नालों के बीच के पठारों पर खेती होती है। राबी से चिनाब तक ७० मील लम्बा मैदान है जिसमें उक्त और तबी नाम की दो निदयां बहती हैं। ये निदयां १३-१४ हज़ार फुट ऊंचे पर्वतों से आती हैं। उक्त पहाड़ों में लगभग ४० मील और तबी लगभग ८० मील बहकर मैदान में प्रवेश करती है। जम्मू नगर बाह्य पर्वत-शृंखला के नीचे तबी के तट पर दसा है। ऐसे ही स्थान पर जसरौटा नगर उक्त के तट पर दसा है। बरसात और जाड़ों की बारिश के बाद इन निद्यों में जबर्दस्त बाढ़ आती है। इन दोनों निद्यों में से नहरें निकाली गई हैं, जिनसे कई स्थानों पर भूमि अधिक उपजाऊ हो गई हैं।

चिनाव पहाड़ों से निकलकर श्रख़न् नगर के पास मैदान में प्रवेश करती है। श्रख़न्र से ऊपर चिनाव नाव्य नहीं है। श्रख़न्र के पास चिनाव की कई धाराएं हो जाती हैं जो विजवात के इलाके की सिंचाई करती हैं। इस इलाके का कुछ भाग काश्मीर राज्य में है और कुछ पाकिस्तान में।

चिनाय के पश्चिम का मैदान वैसा ही है जैसा रावी और चिनाय के बीच में है।

मिनावर और वरनाली गांवों के आगे भिम्बर तक का चेत्र एकदम खुरक है। यहां नाल सूखे पड़े रहते हैं। परन्तु 'मिनावर तबी' जो रजोरी के पीछे रतन-पंचाल से निकलती है, पूरे साल बहती रहती है। भिम्बर के निकट नालों की संख्या बढ़ जाती है।

भिम्बर के सामने दिन्नण की ब्रोर पाकिस्तान के इलाके में खारियान नाम की पहाड़ियाँ हैं जो देखने में यद्यपि बाह्य-पर्वतों-सी हैं, परन्तु हिमालय की शाखा नहीं हैं, क्योंकि उनका रुख उत्तर-पूर्व से दिन्नण-पश्चिम की दिशा में है। वे पाकिस्तान की नमक-श्रेणी का हिस्सा हैं। भिम्बर ब्रोर इन पहाड़ियों के बीच में १२ मील का चौड़ा मैदान है। भिम्बर के ब्रागे भेलम तक चौरस मैदान है।

इस मैदान के आगे लगातार एक के बाद दूसरे नीचे थार वाह्य पर्वत- (ridges) मिलते हैं। ये थार मैदान और ऊंचे पर्वतों के बीच शृंखला में हैं। इन थारों को काटते हुए अनेक नाले हैं। कुछ थारों पर जंगल हैं। इसे ही बाह्य-पर्वतों का प्रदेश कहते हैं।

इस प्रदेश का स्थानीय नाम 'कडी' है, जिसका अर्थ 'किनारा' होता है। इसके आगे के प्रदेश को 'पहाड़' कहा जाता है। वसे 'पहाड़' का अर्थ पहाड़ होता है परन्तु स्थानीय प्रयोग में ऊंचे पर्वतों के नीचे वाले पर्वतों को 'पहाड़' नाम दिया जाता है। उन्हें मध्य-पर्वतों की श्रृंखला कह सकते हैं। इस बाह्य-पर्वतों की दिचाणी सीमा को फ़ारसी में 'दामने-कोह' पुकारते हैं। यह सीमा अत्यन्त तीव

ब्रोर प्रमुख है। इस श्रृंखला की उत्तरी या भीतरी सीमा इतनी तीव ब्रोर प्रमुख नहीं है। कहीं ब्राट-दस हज़ार फुट ऊंचे पर्वत ब्राकर इसकी सीमा बनाते हैं, कहीं बाह्य-पर्वतों के से थार मध्य के पर्वतों के बीच में घुस जाते हैं, ब्रोर कहीं यह पता ही नहीं चलता कि बाह्य-पर्वतों का कहाँ ब्रन्त है।

बाह्य पर्वतों का यह प्रदेश पूर्व में राबी से लेकर पश्चिम में भेलम नदी तक १४० मील लम्बा है। वास्तव में यह उस लम्बी गिरि-शृंखला की कड़ी है जो हिमालय के किनारे-किनारे १२०० मील तक फैली हुई है। कुछ भागों में इसे 'शिवालिक माला' पुकारते हैं। काश्मीर राज्य में इस बाह्य-पर्वत प्रदेश की चौड़ाई (उत्तर से दिल्ला की ब्रोर) १४ मील से ३६ मील है। इन पहाड़ियों की ऊ चाई मैदान से एक हज़ार से पांच हज़ार फुट है—श्रिथिकतर ढाई ब्रोर साढ़े तीन हज़ार फुट के बीच है ब्रोर इनके मध्य की लम्बाकार घाटियां १८०० फुट से २४०० फुट ऊ चाई पर हैं।

रावी और चिनाब के बीच का थार ७० मील लम्बा है। पहाड़ियां पथरीली हैं, फिर भी उन पर बनस्पित उगती है। फुलाई, कीकर, बेर और बबूल के जंगल हैं; उनमें नीचे सफेद फूल और बुरी गंध के बेन्कर की भाड़ियां हैं। भारत की और इन पहाड़ियों का ढाल आसान है परन्तु काश्मीर की और खड़े टीलों जैसा तीव ढाल है। उनके आगे पठार हैं जिनके बीच से गहरे नाले गुजरते हैं।

इन पहाड़ियों का अधिकांश भाग पथरीला है। यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। इसके आगे एक लम्बाकार घाटी है जिसे 'दून' कहते हैं। यह दून दंसाल गांव से कुछ मील उत्तर-पिन्छिम से शुरू होकर बसोली के दिल्ला-पुरव में समाप्त होती है, बीच में रामकोट के पास संकुचित हो जाती है, परन्तु बसोली के पास पुनः चौड़ी हो जाती है। इस दून की उत्तरी सीमा ही बाह्य-पर्वतों की उत्तरी सीमा है। रामकोट से उत्तर-पिन्छिम में कराई थार है। काश्मीर जाने वाली सड़क इसी थार पर होकर गुजरती है। कराई थार के आगे एक और दून है जिसमें ऊधमपुर नगर बसा हुआ है। यह दून १६ मील लम्बी और १ मील चौड़ी है। इसके उत्तर-पिक्षम में देवी थार है जहां बाह्य-पर्वतों का प्रदेश खत्म हो जाता है।

रियासी से अख़नूर तक का चिनाव का २० मील लम्बा मार्ग बाह्य-पर्वतों के प्रदेश में है। इस मार्ग में चिनाव एक लम्बाकार घाटी के बीच से गुजरती है। चिनाव से आगे फेलम तक पहाड़ियाँ वैसी ही हैं जेसी चिनाव से उत्तर-पूरव में। केवल यहाँ पहाड़ियों का रुख उत्तर-पश्चिम की ओर को हो जाता है। पौनी के पीक्के दगरी थार (७००० फुट) से बाह्य-पर्वतों का यह सारा प्रदेश दिखाई देता है।

अख़न्र का इलाका एक पठार के समान है, बीच में अनेक नाले हैं। आगे उत्तर में काली थार है। खास वातावरण के अवसर पर यह थार दूर से काला दिखाई देता है। आगे दसाल 'दून' की तरह की एक छोटी 'दून' है। काली थार से देखने पर आगे और भी कई छोटे-छोटे थार दिखाई देते हैं, उनके पीछे मध्य के पर्वतों के ढाल शुरू हो जाते हैं।

मिनावर तवी के पश्चिम में नये ढंग के थार, पठार और नाले हैं। भिम्बर तक काली थार का अन्तिम सिरा मैदानों के बरावर होकर उनमें लोप हो जाता है।

इसके आगे नौशहरा के उत्तर-पश्चिम में समाना तर दौड़ने वाले थारों की मोटी पंक्तियां उभरने लगती हैं। इनमें सबसे ऊंचा गिरि-श्वंग ४३६१ फुट है। केलम के निकट पहुँचकर मीरपुर नगर के आसपास ये पहाड़ियां नीची हो जाती हैं।

पुंछ नदी भेलम की सहायक नदी है और एक बड़े चेत्र का पानी समेट कर लाती है। पीर पंचाल के अनेक भरने इसमें गिरते हैं और रतन पंचाल की उत्तर-पश्चिम शाखा का सारा पानी भी पुंछ नदी ही बटोरती है। पुंछ, कोटली और चैमुक नगर उसके तट पर बसे हुए हैं।

चौमुक के उत्तर में नीची पहाड़ियां और ककरीली भूमि है। यहां पर वैसे ही जंगल हैं जैसे जम्मू में — बबूल और व्रेन्कर की भाड़ियां। केवल ऊंचे धारों पर लम्बी पत्तियों के चीड़ के जंगल हैं।

यह सारा प्रदेश पहाड़ियों, थारों, पठारों और नालों से भरा हुआ है । आगे भेलम पर रामकोट और मंगल दुर्ग हैं ।

वाह्य-पर्वतों में भी तीन ऋतुएं होती हैं। अप्रैल-जून में भुलसाने वाली गर्मी पड़ती है परन्तु रातें सरद और सुहावनी होती हैं। जुलाई-सितम्बर वर्षा के महीने होते हैं और अक्टूबर से मार्च तक सरदी पड़ती है। जलवायु और ३-४ हज़ार फुट की ऊंचाई पर थोड़ा बरफ भी पड़ जाता है। वनस्पति जाड़े के पानी पर ही रबी की फसल निर्भर करती है। यहां पर धान पकने के बाद का मौसम अस्वास्थ्यकर होता है। ज्वर का साधारण प्रकोप रहता है। महाराजा रणजीतसिंह ने यह सुनकर ही कि जम्मू में ज्वर फैला हुआ है अपना आक्रमण किया था।

वनस्पति उष्ण किट-बंध जैसी है। नीचे के भाग में कीकर, फुलाई और वेर के जंगल और ब्रेन्कर की भाड़ियां हैं। ऊपर पहाडियों पर कहीं-कहीं आम, पीपल, वरगद, वांस और खजूर के वृक्त भी मिलते हैं। बाह्य-पर्वतों के उत्तरी ढाल पर लम्बी पत्तियों के चीड़ के जंगल भी हैं। इस प्रदेश में वर्ष में दो फसलें काटी जाती हैं। रबी की फसल (गेहूं-जौ आदि) दिसम्बर में बोयी जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ़ की फसल (मका, बाजरा, धान ब्रादि) जून में बोयी जाती है और सितम्बर-अक्टूबर में काटी जाती है। रजोरी के पास स्यालमुई ब्रादि में वर्षा के जल से ही धान पैदा किया जाता है, अन्यथा अन्यत्र सिंचाई से। कहीं कहीं केला और गन्ना भी होता है। पुंछ में भी केला और गन्ना बोया जाने लगा है यदापि पुंछ ३३०० फुट की ऊंचाई पर है।

चिनाव के पूरव में मैदान की आवादी घनी है, परन्तु पहाड़ियों पर बहुत बाह्य-पर्चतों कम लोग वसते हैं। नीची सपाट मिट्टी की कतों के घर होते के स्थान हैं, दीवारों पर गोवर और भूसे का लीपना होता है। घरों में खिड़कियां नहीं होतीं।

इस प्रदेश में सबसे पूर्व में बसोली है। यह पहले एक कोटा पहाड़ी राज्य था। वहां ब्राज भी पुराने राजप्रासाद की बड़ी इमारत निर्जन पड़ी है। नगर भग्न हो रहा है। केवल काश्मीरियों के ब्यापार के कारण बसोजी यह स्थान एकदम वीरान नहीं हुआ है। यहां पहाडी पर जंगल के किनारे लाल मुंह के बन्दरों की बहुतायत है।

बसोली से एक मंजिल उत्तर में बलावर है। यह नगर बसोली के राजाओं की प्राचीन राजधानी था। इस स्थान पर पहाड़ी जंगल के नीचे से एक वरसाती नदी बहती है। बहुत-सी मीनारों और प्राचीरों के भग्नावशेष बलावर हैं और एक 'शिबद्वारा' भी है। इस शिबद्वारे में पत्थरों पर ख्व खुदाई का काम किया हुआ है। आजकल बलावर एक साधारण गाँव से बड़ा नहीं है।

पाद् बलावर से कुछ दूर पर है। पहले यह पाल वंश के राजाओं की राज-धानी था। पाद्, कुल, भद्रवाह, बलावर और बसोली के पहाड़ी राजा एक दूसरे के निकटवर्ती थे और आपस में लड़ते रहते थे।

यहाँ से कुछ मील पश्चिम में रामकोट है। पहले जम्मू के राजाओं रामकोट के अधीन कोई सामन्त-वंश यहां रहता था। इसका प्राचीन नाम मानकोट था। यहां एक बड़ा-सा दुर्ग है।

रामकोट से कुछ मील उत्तर में रामनगर है। यह नगर एक तिकोने पठार पर बसा हुआ है। संभवतः पहले यह वन्द्राल्ता प्रदेश की राजधानी था। मियां (राजपूत) लोगों की बन्द्राल जाति उस पर राज करती थी।

रामनगर सिखों ने बन्द्राल राजा को निकालकर जम्मू के राजा के छोटे

भाई सुचेतसिंह को यह स्थान दे दिया। ठाकरों ने इसका घोर

विरोध किया, परन्तु असफल रहे। यह स्थान पहले कभी वैभवपूर्ण रहा होगा।
बन्द्राल मियाँओं के घरों के खंडहर इस समय भी मीजूद हैं। सुचेतसिंह के समय
से रामनगर एक प्रसिद्ध व्यापार-केन्द्र बन गया है। उसकी सत्यु के बाद सन्
१८४३ ई० में यह प्रदेश जम्मू के राज्य में मिला लिया गया।

जधमपुर मध्य-पर्वतों की श्रंखला से इधर की 'दून' में बसा हुआ है।
जध्यसपुर महाराज गुलाबसिंह के पुत्र मियां जधमसिंह ने इसे बसाया
था। तबी नदी से एक नहर जधमपुर होकर जाती है।

अधमपुर से चार मील की दूरी पर किरम्ची है। यह पठियाल जाति के मियां राजपूत राजाओं का स्थान था। १८३४ ई० में जम्मू के किरम्ची राजा गुलाबसिंह ने उसे हस्तगत कर लिया था। यहां एक द्वा-फूटा दुर्ग भी है।

जम्मू से दो मंजिल पूरव में तीन-चार स्थान ब्रौर हैं — दंसाल दून में। बबोर वबोर तबी के वायें तट पर है। वहां गणेश के तीन प्राचीन मन्दिरों के ब्रवशेष हैं।

पुरमगडल दंसाल दून में एक पवित्र स्थान है। प्रतिवर्ष यात्री स्नान के लिए वहां जाते हैं। देवक नाले की पहाड़ी से होकर उत्तर बेन होते हुए पुरमगडल का मार्ग है। देवक एक पवित्र नाला है और उत्तर बेन पुरमगडल भी एक तीर्थस्थान है। यहां दो मन्दिर हैं। पुरमगडल का महत्व हरिद्वार जैसा है। वहां अनेक मन्दिर हैं।

पुरमण्डल से कुक मील पर सरोईसर और मानसर भील हैं। दोनों में कवल ब्राट-दस मील का ब्रन्तर है। ये भीलें लगभग दो हज़ार फुट की ऊंचाई पर हैं। सरोईसर ब्राधा मील लख्बी ब्रोर चौथाई मील चौड़ी भील सरोई सर है और उसके तट पर ब्राम और खज़्र के पेड़ हैं। बीच में एक ब्रोर मानसर छोटा-सा द्वीप भी है। उस पर भी इन पेड़ों की बहुतायत है । मानसर ज्यादा बड़ी भील है—तीन-चौथाई मील लम्बी ब्रौर ब्राधा मील चौड़ी। चारों ब्रोर से पहाड़ियों से घिरी है, केवल एक दिशा में गहर नाले का कगार है।

चिनाव के पश्चिम में स्थित अखनूर से ४० मील और पश्चिम में भिम्बर

के पुराने राजा का दुर्ग है जो पुराने पीर पंचाल के राजमार्ग पर स्थित है। मुगल बादशाह इसी मार्ग से काश्मीर जाते थे। इस मार्ग में अनेक भिम्बर सरायें हैं। स्वयं भिम्बर में एक मुगलकालीन सराय है। इस मार्ग में दूसरी भंजिल पर सैदाबाद की सुन्दर सराय है। इसके अपने नौशहरा और चगस में सरायें हैं।

रजोरी या रामपुर चंगस के आगे है। यहाँ पुराना दुर्ग है और मुगलकालीन सराय और शाही बाग है। दो बारादिरयाँ और हम्माम भी है। अगली सराय थाना स्थान पर है। और पोशियाना गांव में सराय के खंडहर रजोरी हैं। पीर पंचाल के बाद अलियाबाद की सराय है और काश्मीर की ओर इस मार्ग पर दुब्जी, हुरपुर, शाहजूमर्ग और खानपुर आदि में सरायें हैं।

बाह्य-पर्वतों में भिम्बर के बाद समानी है जहां एक प्राचीन मंदिर है जिसकी स्थापत्य कला बबोर के मन्दिर जैसी है।

मीरपुर अगो मीरपुर है जो जम्मू के बाद सबसे बड़ा नगर है।

बाह्य-पर्वतों के प्रदेश के पश्चिम-उत्तर में पुंछ सबसे महत्वपूर्ण नगर है।
पुरानी रियासत है। सन् १८४६ के बयनामा के अनुसार पुंछ
पुंछ
भी जम्मू के राजा को मिला था। यह नगर दो घाटियों के
संगम-स्थल पर बसा हुआ है। यहां एक दुर्ग और राजप्रासाद है।

चिनाव के दोनों ब्रोर वाह्य-पर्वतों के प्रदेश में किले बने हुए हैं। ये किले उस जमाने के हैं जब इस प्रदेश में हर क्रोटे-से च्रेत्र का एक राजा होता था। अक्सर ये किले किसी पहाड़ी के शिलाखंड पर स्थित हैं। अब इन किलों में जम्मू के राजा की फोजी टुकड़ियां रहती हैं। इन किलों में से ब्राजकल भेलम पर स्थित मंगलकोट, नानशहरा के निकट मंगलदेव ब्रोर कोटली के निकट ट्राट के दुर्ग ब्राधिक महत्वपूर्ण है।

# ४. मध्य की पर्वत-शृङ्खलाओं का प्रदेश

मध्य की पर्वत-शृंखलाओं का प्रदेश बसोली के आठ-दस मील उत्तर से शुरू होता है और रामनगर, रियासी और रजोरी आदि नगरों के उत्तर से होता हुआ आगे मुज़फ्फराबाद की ओर को उत्तर-पश्चिम की दिशा में मुझ जाता है। यह अदेश दो पर्वत-शृंखलाओं में बांटा जाता है—पहली तो वह जो दिल्ला-पश्चिम से

आकर किश्तवाइ में समाप्त होती है, और दूसरी पीर-पंचाल की पर्वतमाला जो काश्मीर घाटी की दिल्ला सीमा पर है।

पूरव में यह शृंखला ४० मील चौड़ी है, रजौरी के पास केवल १० मील और पश्चिम-उत्तर की थ्रोर पुन: चौड़ी हो जाती है। नालों थ्रौर घाटियों से बीच-बीच में कटे हुए पर्वतों का विशाल जमघट इस प्रदेश में है। घाटियां इतनी संकुचित है कि बीच में कोई चौरस पठार या जगह नहीं है। इन पर्वतों की ऊ चाई ४ हजार से १२ हजार फुट की है, परन्तु कुछ घाटियां इस धरातल से नीची भी हैं थ्रौर कुछ पर्वत-शिखर १२ हजार फुट से ऊ चे भी हैं।

वाह्य-पर्वतों के प्रदेश में अधिकतर थार समानान्तर थे, परन्तु मध्य के पर्वतों में थार उल्टे-सीधे, पेड़ की टहनियों की तरह हर जगह से फूट निकलते हैं। इसके प्रधान थार पर्वतीय जलाश्रय के शृंग हैं।

इस प्रदेश में जहां कहीं भी संभव है खेती की जाती है। खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है, सिंचाई पर नहीं। पानी की बहुतायत है, फिर भी धान उगाने के लिए पानी पर्याप्त नहीं होता। निम्नतर भागों में वर्ष में दो फसलें बोबी जाती हैं।

इस समूचे प्रदेश पर वरफवारी होती है। निचले भाग में बरफ गिरकर शीघ्र पिघल जाता है। ऊपर के हिस्सों में बरफ पाँच-के महीनों तक जमा रहता है। इस ब्रन्तर के कारण नीचे और ऊपर के हिस्सों के रहने वालों के रहन-सहन और रीति-रिवाजों में बड़ा फर्क ब्रा गया है।

रामनगर से उत्तर में महज़ार फुट ऊंचा मध्य के पर्वतों का पहला विशाल थार है। इस थार के निचले भाग में बलूत, चेस्ट नट (Horse-chestnut) और सदाबहार के जंगल हैं। ऊपरी भाग में देवदार और चीड़ के भद्रवाह का वन हैं। इस थार से उत्तर की दिशा में तबी की उत्तरी घाटी के पार एक और बड़ा थार दिखाई देता है, जिसके शिखर विशाल शिला-खंडों के हैं—लगभग दस-बारह हज़ार फुट ऊंचे। इस

पर्वतमाला से अनेक शाखाएं फूटती हैं जिनपर जंगल या चारागाह हैं।

घाटी में तबी नदी के तट के थिलरू गाँव से आगे उत्तर में ये दोनों थार मिल जाते हैं और नदी का तल ऊंचा उठता जाता है। तबी के किनारे-किनारे उसके उद्गम वाले पर्वतीय जलाश्रय तक जाने पर दूसरी ओर भद्रवाह की घाटी दृष्टि-गोचर होने लगती है।

मार्ग में देवदार, सनोवर और चीड़ के सुन्दरतम वन हैं। ऊपर एक

१३५०० फुट का शिखर है जो गर्मियों में भी बरफ़ से ढंका रहता है। इस स्थान पर सनोवर वृत्त की एक किस्म को 'रान' और दूसरी किस्म को 'तोस', देवदार को 'धार', उसकी दूसरी किस्म को 'कायरू', बलूत को 'क्रें और चीड़ को 'छू' या 'कदूर' पुकारते हैं। इस स्थान का स्थानीय नाम 'शिवजी' है। यहाँ ब्राकर दो थार मिलते हैं और यहाँ से ही तबी नदी निकलती है। तबी की दिल्ली धारा 'कह़ीकुंड' से और दूसरी धारा 'सेवलधार' दरें (१०६०० फुट) के निकट से निकलती है। यह दर्रा बरफ़ के कारण वर्ष में तीन महीनों के लिए बन्द रहता है। उस पार भद्रवाह नाम की सुन्दर उपत्यका है। इस घाटी के उत्तर की सीमा के पर्वत १७-१८ हज़ार फुट ऊ चे हैं और स्थायी बरफ़ से ढंके हैं।

सेवलधार दरें से ४ हज़ार फुट नीचे भद्रवाह की समतल घाटी (४४०० फुट) है—एक मील चौड़ी झौर चार मील लम्बी। भद्रवाह नगर में लगभग है-सात सौ घर हैं। इतनी कोटी श्रावादी के लिए यह उपत्यका काफी मद्रवाह वड़ी है। यहाँ देवदार की लकड़ी के मकान हैं। कभी-कभी तरूतों की दीवार के बीच में मिट्टी या ईंटें भर दी जाती हैं।

भद्रवाह में एक खुला, लम्बा बाज़ार है जो किले तक जाता है। दो-तीन बाजार और हैं। दो मसजिदें हैं और एक बड़ा मन्दिर है। एक भरने का पानी नगर के बीच से प्रवाहित होता है और उसकी शाखाए गलियों तक में पानी पहुँचाती हैं। सेब, नासपाती, तृत, ख्वानी और गिलास के फलों के बाग हर तरफ़ हैं और सफेदा और चिनार के पेड़ हैं।

दोनों देशों में इतनी समानताएं हैं कि भद्रवाह को आमतौर पर 'छोटा काश्मीर' कहकर पुकारते हैं।

भद्रवाह में ब्राप्टे से ज्यादा वसने वाले काश्मीरी हैं, जो वहाँ पर पाँच-सात पीढ़ियों से रहते हैं। ये लोग शाल बुनते हैं, दुकान करते हैं ब्रीर कुछ लोग खेती भी करते हैं। भद्रवाह में जीवन-निर्वाह सस्ते में हो जाता है, इस कारण गर्मियों में बहुआ गोरखे वहाँ सपरिवार जाते हैं।

नगर से तीनसी फुट की ऊंचाई के एक शैल-बाहु पर एक चौकोर किला है। पास में प्राचीन राजप्रासाद के अवशेष हैं। भद्रवाह के राजा मियाँ राजपूत होते ये और बसोली और कुलू के राजाओं के संबंधी थे। सन् १८१० में चम्बा के राजा ने भद्रवाह को अपने इलाके में मिला लिया। बाद में सारे इलाके को गुलाबसिंह ने जम्म के अन्तर्गत कर लिया।

भद्रवाह को हिन्दू लोग 'भद्रकाशी' भी पुकारते हैं। नदी के दूसरे तट पर एक मठ बना हुआ है। भद्रवाह के पर्वतों का सारा पानी चिनाब में जाता है। लाहौल के प्रदेश में चिनाब दो धाराओं में ऊपर उठती है। एक धारा को 'चन्द्र' और दूसरी को 'भाग' कहते हैं। इसी कारण हिन्दू अक्सर चिनाब को 'चन्द्रभाग' के खिनाब की नाम से पुकारते हैं। चिनाब नाम संभवतः मुसलमानों का दिया छाटी हुआ है; चिन + आब, अर्थात् चीन का पानी। वास्तव में चीन के आधीन देश के निकट से ही चिनाब निकलती है और सबसे पहले लाहौल के प्रदेश में बहती है। लाहौली चीनी लोगों के निकट हैं। उनकी भाषा, धर्म और आकृति चीनियों से मिलती जुलती है।

लाहौल के बाद चिनाव पाँगी से गुजरती है। पांगी चम्चा प्रदेश का भाग है। फिर पाडर जिले में पहुँचती है। इसके बाद २४० मील तक मध्य के पर्वर्तों और बाह्य-पर्वर्तों के प्रदेश में बहकर मैदान में प्रवेश करती है।

किश्तवाड़, जंगलवाड़ और अरनास के प्रदेशों में चिनाब के मोड़ अत्यन्त तीब हैं। इन तीनों स्थानों पर उसमें कमशः वर्दवन, खाल ने और भुजवार नाम की नदियाँ मिलती हैं।

रामवन के पास भी चिनाव तीव्रता से सिंगीपाल नाम के शैल-बाहु के किनार से मुझ्ती है। वहां उसमें वानहाल का नाला आकर मिलता है।

चिनाव के तट पर ध्यानगढ़, सलाल, ब्रारनस, गजपत, ब्रौर डोडा के किले हैं।

किश्तवाड़ की घाटी ( ४४०० फुट ) उत्तर से दिच्चण को चार मील लम्बी और पूरव से पश्चिम को दो मील चौड़ी है। उसके चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं। घाटी में फल-फूलों की बहुतायत है। खेती हर स्थान पर होती है। किश्तवाड़ नगर के पास एक मैदान है जिसे 'चौगान' पुकारते हैं। पहले यह स्थान पोलो खेलने के लिए था। श्राजकल इस पर हॉकी खेलते हैं। पश्चिम की दिशा में १३०० फुट गहरे नाले में से एक नदी बहती है। यह नदी पिन्छम की ओर से जल-अपात के रूप में घाटी में उत्तरती है। यह प्रपात ढाई हज़ार फुट ऊंचा है; पानी कई झलांगें मारकर नीचे गिरता है। पहली दो इलांगें पांच-पांच सौ फुट की हैं। इसके बाद दो-तीन झोटी झलांगें हैं। फिर पानी असंयमित ढंग से भरनों के रूप में नीचे उत्तरता है। इस प्रपात का गर्जन दो मील तक सुनाई देता है। सुबह को जब सूरज की किरणें उद्घलते हुए पानी की बूंदों पर पड़ती हैं तो इन्द्रधनुषी रंग बिखर जाते हैं। लोग कल्पना करते हैं कि उस समय वहां परियाँ नहाती हैं और ये इन्द्रधनुषी रंग उनके शरीरों के हैं।

किरतवाइ का छोटा सा नगर गन्दा और हटा-फूटा सा है। केवल दो-ढाई सौ घर हैं। एक वाज़ार में कुछ दुकानें हैं। ग्रीबी अत्यधिक है। यहां वज़ीर परिवार की जागीर है। यहां भी आधे से ज्यादा निवासी काश्मीरी हैं, वाकी ठाकर, कार आदि जातियों के हिन्दू हैं। जलवायु भद्रवाह के समान है। सेव, विही, तीन प्रकार की नासपातियां, किशमिश, ख्वानी, गिलास, आड़ू, अंगूर, शहतृत और वादाम के फल पैदा होते हैं।

किश्तवाड़ पहले राजपृत राजाओं द्वारा शासित था, जो शायद पूर्णतः स्वतंत्र थे। तीनसौ वर्ष पहले एक राजा भगवानसिंह था जो दिल्ली के बादशाह से युद्ध कर बैठा पर मामूली लड़ाई के बाद ही परास्त हो गया। बादशाह ने उसे मंत्रणा देने के लिए जीवनपाल और कहनपाल नाम के दो खत्री बजीर रख दिए।

भगवानसिंह का प्रपौत्र गीरतिसंह औरंगज़ेव के समय में मुसलमान हो गया। औरंगज़ेव ने उसे 'राजा सम्रादत यार खां' की उपाधि दी। गीरतिसंह के बाद भी उसके वंशजों के हिन्दू नाम ही होते थे, जैसे अम्लूकसिंह, मिहरसिंह, मुजानसिंह ब्रादि, और उन्हें दिखी दरवार से सम्रादतमंद खां, सईदमन्द खां आदि की उपाधियां मिलती जाती थीं।

अन्तिम राजा तेगसिंह का वज़ीर लखपत अपने स्वामी से लड़कर राजा गुलावसिंह के पास जन्मू गया । गुलावसिंह ने अकारण ही हमला कर दिया और तेगसिंह ने विना युद्ध किये ही जम्मू की आधीनता स्वीकार करली ।

चिनाव के तट से ऊपर की दिशा में चलने पर किश्तवाड़ के आगे पाडर पाडर का प्रदेश है। चिनाव इस मार्ग में बहुत ऊ चे पर्वतों के बीच से गुज़रती है।

पाडर जाते समय किश्तवाइ से चार मंजिल पर अथोली है। अथोली पाडर में है। एक मंजिल पहले 'सिरी' से 'ब्रमा' की पांच चोटियां दिखाई देती हैं जो २०-२१ हजार फुट छ ची हैं। ये चोटियां तीखे खड़े शिलाखंडों की हैं, इस कारण उन पर कहीं बरफ ठहरता है कहीं पर नहीं टहरता। बहां से एक गर्ल में होकर सिरी की ओर एक विशाल तुषार-नद आता है। यह पाडर घाटी के दिज्ञण में है। उस टाल पर जो नदी तक जाता है, वहां अनेक गांव हैं।

पाडर का इलाका चिनाव घाटी में सिरी से आगे पांगी की सीमा तक है। पांगी चम्बा प्रदेश में है। पाडर का इलाका तीस मील लम्बा है। उसमें भटना नदी की घाटी भी सम्मिलित है। पाडर चारों दिशाओं से चिरस्थायी बरफ के पर्वतों से घिरा हुआ है। अथोली और उसके आसपास चार भील तक थोड़े से गांव विखरे हुए हैं जिनमें कुल चार-पांच सौ घर हैं।

अथोली ( ६३६० फुट) पाडर का प्रमुख स्थान है, और एक ऊंचे पठार पर स्थित है।

चिनाव में जहां पर भटना मिलती है, वहां एक पुराना छोटा-सा किला है, और प्राचीन नगर 'छतरगढ़' के ध्वंसावशेष हैं । कहीं-कहीं पेड़ों के वीच मन्दिर और मठ भी हैं।

पाडर की जलवायु कठोर है। बहुत बरफ़ गिरती है झौर तीन-चार महीनों तक जमी रहती है। चतुर्दिक पर्वतों झौर झाये-दिन के बादलों के कारण धूप भी कम होती है। झक्सर बादाम के पेड़ होते हैं। बैसे फल झामतौर पर अच्छे नहीं पकते। यहां सफेद जीरा पैदा होता है जिसे पाडर-निवासी जम्मू ले जाकर बेचते हैं। पंजाब के लिए देवदार के लहे काटकर बहाये जाते हैं।

यहां दिल्ला की पहाड़ियों से पूस-माघ में बड़े-बड़े बरफ़ के तोदे (avalanches) गिरते हैं जो अपने साथ ऊपर से बड़ी-बड़ी शिलाओं और बृजों को लुढ़का लाते हैं।

पाडर के अधिकांश निवासी ठाकर जाति के हैं। मेघ आदि नीच जातियां भी हैं। कुछ मुसलमान भी हैं। भटना के पास कुछ क्रोंपड़ियां भोट या बौद्धों की हैं जो जांस्कार से आकर इस गए हैं।

पाडर-निवासी नाग-पूजा करते हैं। एक गरम पानी के गन्धक के चश्मे के पास जिसका तापमान १३१ डिग्री है, एक स्नान-गृह और धर्मशाला बनी हुई है। वहां पर नागदेवताओं के मन्दिर हैं।

लगभग तीनसों वर्ष पूर्व जो लोग पाडर पर राज्य करते थे उन्हें 'राना' पुकारा जाता था। संभवत: तब हर दूसरे-तीसरे गांव में एक राना होता था। दम्बा के राजा इतरसिंह ने लगभग १६५० ई० में पाडर पर कब्जा कर लिया। अथोली के पार उसने इतरगढ़ बसाया और एक किला बनवाया।

सन् १८३४ ई॰ में जम्मू के राजा के जनरल जोरावरसिंह ने लहाख पर ब्राक्रमण करते समय चम्बा को भी हस्तगत कर लिया।

पाडर में ही 'भटना' की घाटी भी सम्मिलित है। बरफ़ के पर्वतों से उतर कर यह घाटी चिनाब की घाटी से मिल जाती है। ज़ांस्कार भटना जाने के लिए पाडर से भटना होते हुए 'उमासी-ला' नाम के बर्फील दरें को पार करके जाना होता है।

भटना में भी बड़े-बड़े बरफ़ के तोदे (avalanches) गिरते हैं, विशेषकर हमूरी गांव के निकट । हमूरी के पास एक जल-प्रपात भी है। भटना घाटी का सबसे ऊं चाई पर बसा गांव महेल (६००० फुट) है जो अथोली से २२ मील दूर है। महेल से आधी मील पर मुंजाम है (११०० फुट) जहां पर सिर्फ एक-दो भोट परिवार ही रहते हैं। वर्फ़ के कारण उन्हें वर्ष में सात महीने घर के भीतर बन्द रहना पड़ता है। मुंजाम में भोट परिवार गेहूं, मटर और जो आदि की खेती करता है।

चिनाव के पश्चिम में 'पौनी' के पीछे एक थार है जिसे 'द्रगरी थार' कहते हैं। यह परंपरा के अनुसार 'द्रगर' नाम के देवता का स्थान है। पश्चिम के ये पर्वत बूदिल के प्रदेश में हैं जिसमें होकर 'ग्रंस' नदी वहती मध्य-पर्वत है। यहां पहाड़ी जाति के लोग बसते हैं। इसके आगे पीर-पंचाल की पर्वतमाला है।

द्रगरी थार के पास लोहा निकलता है, जिसे स्थानीय 'घ्यार' लोग तपाते हैं। ये लोग कोई नया काम करने के पूर्व थार के उस स्थान पर जाते हैं जहां एक वेदी बनी है। वहां जाकर द्रगर देवता पर विल चढ़ाते हैं। एक बकरी काट कर वेदी के आगे घी जलाते हैं। घी जल जाने पर बकरी को स्वयं खा लेते हैं और लोहे के जिस चमचे में घी जलाते हैं उसे वहीं कोड़ देते हैं।

द्रगरी थार के ग्रागे पीर पंचाल की पर्वत-श्रृंखला है, जो उच्च-पर्वतों की ही एक शास्ता है। पीर पंचाल का वर्णन हम पहले कर चुके हैं।

### ५. उच पर्वत-श्रंखलाओं का प्रदेश

काश्मीर राज्य के उच्च पर्वत-शृंखलाओं के प्रदेश को नक्शे पर यदि पूर्वोत्तर भाग से देखना प्रारम्भ करें तो पहले हमें क्वेनलुन और लिग्ज़ीथांग के १६-१७ हज़ार फुट ऊंचे मैदान मिलेंगे, जो २०-२१ हज़ार फुट ऊंची पर्वत-मालाओं से घिरे हुए हैं। इन मैदानों की उत्तरी सीमा पर क्वेनलुन पर्वतमाला है। मैदानों के पश्चिम में एक महान् पर्वत-शृंखला है जिसका नाम मुस्ताग या काराकोरम है। ये दोनों नाम प्रयोग में यात हैं; पूर्वी भाग मुस्ताग और पश्चिमी भाग काराकोरम कहलाता है। शायोक घाटी और यारकंद घाटी के उत्तरी भाग में याकर यह पर्वत-माला मध्यस्थ हो जाती है। काराकोरम में अनेक घाटियां हैं परन्तु कोई भी दो मील से ज्यादा चोड़ी नहीं है। पूर्वी भाग में इस पर्वतमाला की ऊंचाई २०-२१ हजार फुट के लगभग है, परन्तु पश्चिम में ये पर्वत और भी ऊंचे हो जाते हैं। १४ हजार फुट तक पहुँचते हैं, और इसकी पश्चिमोत्तर सीमा पर तो २४-३६ हजार फुट के अनेक शिखर हैं। इस पर्वत-प्रदेश में चांगचेन्मो की घाटी का १४ हजार फुट, पांगकांग की घाटी का १४ हजार फुट ऊंचा धरातल है। परन्तु नुब्रा की घाटी केवल १० हजार फुट ऊंची है। उसके आगे, जहां शायोक नदी सिंध में मिलती है घाटियों का धरातल ६ और ६ हजार फुट ऊंचा ही है। शायोक और सिंध नदी के बीच में लेह की पर्वतमाला है। इस पर्वत की ऊँचाई १६-२० हजार फुट है, और कहीं-कहीं ये १० हजार फुट तक नीचे हो जाते हैं।

इसके बागे सिंध घाटी ब्रोर प्रधान उच्च पर्वतीय जलाश्रय की विशाल शृंखला है। इन पर्वतों की शृंखला ब्रत्यन्त जटिल है। शिखर १८-२० हजार फुट ऊ चे हैं, दिन्तिए पूरव की घाटियों का धरातल १५ हजार फुट के लगभग है, पश्चिमोत्तर की घाटियां १०-११ हजार फुट ऊ ची हैं। ये सारी घाटियां काफी संकुचित हैं।

अन्त में पर्वतीय-जलाश्रय की पर्वतमाला है, जो दूर तक २०-२१ हज़ार फुट ऊंची जाती है। यहां पर दरें बहुत ऊ चाई पर हैं और विशाल पर्वतीय तुपार-नद हैं। इसी पर्वतमाला के उत्तर-पश्चिम में नन-कुन नाम के शिखर हैं।

#### ६. लहाख

श्रीनगर से लहाख की राजधानी 'लेह' २४६ मील दूर है, और १६ मंजिलों का रास्ता है। श्रीनगर से काश्मीर घाटी में गांदरवल और सिंधगंगा की घाटी में कंगन होकर मार्ग ऊ चे जंगलों से ढंकी एक मील चौड़ी सुन्दर लेह का मार्ग घाटी में से गुज़रता है। गगनगीर तक पहुँचते घाटी अत्यन्त संकुचित हो जाती है। आगे सोनमर्ग (६६०० फुट) का संकुचित मैदान है। स्थानीय लोग इस स्थान को (थांजवज़) के नाम से पुकारते हैं। यहां आसपास के पर्वतों के गत्तों में बड़े-बड़े तुवार-नद हैं।

सोनमर्ग से आगे बाल्तल है जहां सिंधगंगा एक समकोण बनाकर दिच्चिण की ओर मुड़ जाती है। यहां से अमरावती के किनारे-किनारे एक मार्ग अमरनाथ को जाता है। और पूर्वोत्तर से जो छोटी-सी धारा आती है उसके किनारे चलकर द्रास दर्रे पर पहुँचना होता है।

द्रास की घाटी दरें के उस पार है। यह घाटी एक-दो मील चौड़ी और तीन मील लम्बी है। इसकी भूमि समतल नहीं है। यहां द्रास नदी बहती है जो शिलाओं के बीच से निकलती है और शिलाओं की संकुचित दरार में से, बाहर को बह जाती है। घाटी को घरने वाले ऊंचे पर्वत अधिकतर नंगे और शिलाखंडों से बने हैं जिसके कारण घाटी में नमी नहीं दाखिल हो पाती। पर्वतों पर जंगलों, माङ्गियों या घास का आवरण नहीं है। यहां से लेह तक का सारा मार्ग ऐसे ही अनावत प्रदेश में से गुजरता है। दास में वायु का स्पर्श भी भिन्न है। निर्मल नीला आकाश और सूर्य की तीन किरणें वातावरण को सूच्म बना देती हैं। दिन गरम और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। वाल्तल से द्वास ३० मील की दूरी पर है। दिसम्बर में वरफ के कारण यह दर्श बन्द हो जाता है।

दर्रे के उस पार १६ मील चलकर मटायन नाम का पहला गांव मिलता है। दास के निवासी तीन जातियों के हैं—काश्मीरी, दरद और वाल्ती।

द्रास दर्रा लहास्त्र की पश्चिम-दिल्लाण की सीमा पर कहा जाता है, परन्तु द्रास के रहने वाले लहास्त्री नहीं हैं—न जाति से, न धर्म से। वे वाल्तियों के अधिक निकट हैं। परन्तु प्राचीन काल में द्रास लहास्त्र के शासक के आधीन था। आजकल शासन की सुविधा के लिए वाल्तिस्तान में रख दिया गया है।

द्वास से करिगल ४० मील आगे है। ताशगाम से नीचे स्फटिक शिलाओं का पर्वत प्रदेश है। यहां पर कहीं-कहीं जहाँ घास है, भेड़ों के गल्ले मिलते हैं। वहां पर देवदार और उम्बू या लाल गुलाब की माड़ियां भी होती हैं। द्वास नदी पश्चिमोत्तर दिशा में सिंधु से मिलने के लिए जाती है। इन नदियों के संगम तक न जाकर एक कोने से सुरू नदी की घाटी में मुइना पड़ता है। इस घाटी में थोड़े से गांव हैं, उन सबको मिलाकर उसे करिगल पुकारत हैं। यहां के गांव लगभग ह हज़ार फुट की ऊंचाई पर हैं। करिगल में द्वास की अपेन्ना कम बरफ गिरती है। गेहूं और जो पैदा होता है और पानी के किनारे शहतूत, खूबानी आदि फल और वेद और सफेदे के बन्न होते हैं।

करिगल से पांच मील पर पास्किम नाम का बड़ा गांव है जहां गांव से १ हज़ार फुट की ऊंचाई पर एक प्राचीन किले के ध्वंस हैं। यहां से १४ मील श्रागे संकुचित घाटी में शरगोल है। यह पहला स्थान है जहां पर बौद्ध मठ है। लहाखी में मठ को गुन्पा कहते हैं। यहां श्रिथकांश बौद्ध रहते हैं, श्रीर कुछ बाल्ती मुसलमान।

अगले पड़ाव मुल्वेक (मुल्वे) में एक वौद्ध मठ है और सड़क के किनारे की चट्टान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। इसके पश्चात् नामिक ला दर्रे (लद्द्याखी में दर्रे को 'ला' कहते हैं) के पार खरबू है जो एक भोट गांव है। लद्द्याखी भोट कहलाते हैं जिसका ताल्पर्य 'तिब्बती बौद्ध' होता है। खरबू के बाद पुनः एक दर्रा पार करना पड़ता है—फोत् ला (१३४०० फुट)। वहां से दो हज़ार फुट नीचे उतरकर लामायूरी है। यह एक भोट स्थान है और यहां एक बड़ा बौद्ध मठ है। यहां से नीचे उतरने पर वाल नदी की संकुचित घाटी है। नदी पार करने पर एक दो मील आगे खाल्सी गांव है। खाल्सी सिंधु नदी के तट पर है और वहां एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। ऊपर शिलाखंड पर एक किला है। खाल्सी दस हज़ार फुट की ऊ चाई पर है, परन्तु यहां खेती भी होती है और अखरोट और खुबानी के फल भी।

यहां से ऊपर लेह तक सिंध घाटी का एक ही स्वरूप है। नदी या तो शिलाओं के बीच से गुजरती है या मटियाल टीलों के बीच से। ये पहाड़ियां एक-दम नंगी और खुश्क हैं। जहां कहीं छोटे-छोटे-से पठार है वहां खेती भी होती है। खाल्सी से लेह के लिए दो मार्ग जाते हैं, एक नदी के किनारे-किनारे, और दूसरा उससे लगी पहाड़ियों के पीछे से। आगे दोनों मार्ग बाज्गो में जाकर मिल जाते हैं।

दूसरे मार्ग से जाने पर सिंध को छोड़कर एक नाले की घाटी में वार्थी और को मुड़ना पड़ता है, जहां पर पहला पड़ाव 'तिमिसगाम' में मिलता है। अगला पड़ाव 'हिमिस शुक्रपा' का गांव है। यहां पर लगभग सौ शुक्रपा (pencil cedar) वृत्तों का एक पवित्र कुंज है, और एक दुर्ग या मीनार के ध्वंस हैं। यह किला सोकपोस ने लद्दाख पर आक्रमण करने के बाद १७वीं शताब्दी में बनवाया था।

आगे यंगथंग (नया मैदान) नाम का गांव है। यह नया गांव है, लगभग सवासों वर्ष पुराना। इसे एक लामा ने बसाया था। यहां एक मठ है जिसमें अनेक लामा रहते हैं। यंगथंग से तरुत्से और उसके आगे वाज्गों के गांव हैं। वाज्गों काफी बड़ा गांव है। वहां एक ऊ ची शिला पर बौद्ध मठ है। इसके आगे निमू, थारू, फेआंग और पिटक नाम के और गांव मार्ग में पड़ते हैं। इन गांवों में सारी उपजाऊ ज़मीन भरनों के पानी से सींची जाती है, केवल पिटक में सिंध नदी के पानी से सिंचाई होती है। पिटक में कई सौ फुट ऊ ची एक शिला है जिस पर प्राचीन इमारतें खड़ी हैं। एक मठ है, दो मीनारों का एक दुर्ग है, जिसकी दीवारें दुहरी हैं। लहाख में पहले लोग ऐसी ही ऊ ची शिलाओं पर मकान बनाते थे। अब कुछ दिनों से ही मैदान में बसने लगे हैं।

पिटक से लेह पांच मील है। लेह की घाटी एक समकोग त्रिभुज के ब्राकार की है, जिसकी प्रत्येक भुजा पांच मील लम्बी है। इस त्रिभुज घाटी के एक कोग पर लेह का नगर बसा हुबा है। तीनों दिशाओं में लेह शिला-खंडों से बने शैल-बाहु इसे घरे हुए हैं। इस त्रिभुज का आधार सिंध नदी है और पिटक का गांव एक सिरा। घाटी समतल नहीं है, बल्कि नदी की ओर ढलवां होती जाती हैं। जहां लेह का नगर है वहां कई सो एकड़ भूमि उपजाऊ है।

लेह में सबसे दर्शनीय वस्तु वहां के पुराने शासकों का राजप्रासाद है। एक शैल-बाहु पर ब्राठ-दस मंजिल ऊंचा एक विशाल भवन है जिसकी दीवारें भीतर की ब्रोर को भुकी-सी हैं। देखने वाले उसकी दृदता ब्रोर स्थूल बृहत्ता का इनुभव करते हैं। इसी शैल-बाहु पर ब्रोर ऊपर एक बौद्ध-मठ ब्रोर पुराने दुर्ग की बुर्जियां हैं। नीचे की ब्रोर राजप्रासाद के सामने के हाल पर नगर की बस्ती है। ब्रब नया नगर ब्रोर नीचे मैदान में समतल भूमि पर बसा हुब्रा है। यहां एक लम्बा बाजार है, मकान मुक्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं ब्रोर उन पर नियमित रूप से सफेदी की जाती है। इस ब्रनावृत भूरे रंग के पर्वत प्रदेश में ये श्वेत घर भव्य लगते हैं ब्रोर घाटी की एकरसता को भंग करते हैं।

नये वाज़ार के अन्तिम कोने पर पुराना नगर है। यहां पर गिलयां संकु चित और टेड़ी-मेडी हैं। डाल पर और ऊपर अभिजात वर्ग की हवेलियां हैं, जिन्हें कहलों (मंत्रियों) ने बनाया था और आजकल उनमें उनके वंशज रहते हैं। नगर के बाहर अनेक बाग हैं, वेद और सफेदे के। ये बाग घनी छाया और घर बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। लहाख में इन दोनों की वेहद कमी है।

लेह और मध्य लहाख के लिए दूसरा मार्ग वाल्तिस्तान से जाता है।

मध्य लहाख से तात्पर्य वाल्तिस्तान की सीमा से लेह के ३० मील आगे तक की

सिंध घाटी का १०० मील लम्बा प्रदेश है। इस दिशा से

दूसरा मार्ग वाल्तिस्तान के सनाच और गारकों गांवों से होकर दाह

पहुँचते हैं। दाह वाल्तिस्तान और लहाख की सीमा पर है।

यहां पर हन् नदी सिंध में मिलती है। हन् की घाटी से स्कर्द् होकर भी लहाख का

मार्ग है। मार्ग में १६७०० फुट ऊंचा चोरवत दर्रा है जो हन् घाटी की दिशा से

लहाख की सीमा है।

दाह तक लोग दरद जाति के हैं, परन्तु अगले गांव अधीनधग में लहाखी बसते हैं। अधीनधंग एक सुन्दर गांव है। यहां के लहाखी लेह के लोगों से ज्यादा लम्बे होते हैं। इसके आगे खाल्सी है जहां श्रीनगर का मार्ग आकर मिलता है। फिर मार्ग में सास्पूल से ऊपर जांस्कार नदी सिंध में गिरती है, और पिटक तक पहुँचते-पहुँचते घाटी का धरातल बहुत ऊंचा उठ जाता है।

लेह में चिरस्थायी पर्वतों की निम्नतर ऊ चाई १८४०० फुट है। लेह के दिच्छा में चुशोत गांव है जहां ब्राधे मील चोंड़े ब्रौर कई मील लम्बे स्थान पर खेती होती है। लहाख में इस स्थान पर सबसे बड़ी कृषि-भूमि है। यहां पर कई सौ घर हैं जो यत्र-तत्र खेतों के सहारे विखरे हुए हैं। सफेदे ब्रौर बेद के पेड़ होते हैं, परन्तु फल नहीं होते। चूशोत के लोग वाल्ती, भोट ब्रौर ब्ररगोन जातियों के हैं। वाल्ती संख्या में सबसे ज्यादा हैं। ब्रागे बगल की घाटियों में स्तोक, शान, साबू, चिमरे ब्रादि ब्रनेक छोटे-छोटे गांव हैं। ऐसी ही एक पार्श्वर्ती घाटी में 'हिमिस' का मठ है, जो लहाख में सबसे प्रधान बौद्ध-मठ है। इसमें दो सौ लामा रहते हैं। यह मठ एक शिखर के नीचे बना हुब्रा है। ब्रनेक इमारतें हैं जिनमें बड़ी खिड़कियां हैं। गलियां चौड़ी हैं ब्रौर सुन्दर ब्रुखादि ब्रौर मंडों से सजी हुई हैं। निकट में सफेदा के बचों का एक कंज है।

सिंध घाटी के इस भाग में उप्शी गांव ग्या नाले के मुख पर स्थित है और मध्य-लद्दाख की सीमा यहीं तक है।

लेह से नुत्रा जाने के लिए लेह-पर्वतमाला को तीन दरों में से किसी एक से पार करके जाना होता है। लेह से एक मार्ज करने के किनारे-किनारे चढ़कर खारडोंग दरें से गुजरता है। यह दर्रा १० हजार फुट ऊ चा है। अक्सर इस पर घोड़े नहीं चढ़ पाते तो 'याक' पर सामान लाद कर ले जाना पड़ता है। दरें के उस पार १६०० फुट नीचे तक बरफ जमी हुई है। इस हिम-चेत्र के नीचे एक भील है। आगे और भी अनेक भीलें हैं जो बरफ़ के तोदों (avalanches) के कारण बन गई हैं। और नीचे ख़ारडोंग का गांव है। नाले के सहारे यहां लहाख की अद्भुत चीज देखने को मिलती है— भाड़ियों के जंगल का एक दुकड़ा। इस स्थान से शायोक नदी की बड़ी घाटी शुरू होती है। नुत्रा इसी घाटी में स्थित है।

यह जिला नुत्रा नदी, जो उत्तर-पश्चिमोत्तर की दिशा में बहती है, और शायोक नदी की घाटी के एक भाग से मिलकर बना है। दोनों नदियों के संगम पर नुत्रा की घाटी दो-तीन मील चौड़ी है। मैदान बालू का है और कहीं-कहीं भाऊ बूटी और उम्बू के छोटे-छोटे जंगल हैं। जहां मैदान समाप्त होता है वहां सात-ब्राठ हज़ार फुट ऊंची विशाल नंगी शिलाओं के हठात खड़े हुए पर्वत हैं जिनके कारण यहां का दृश्य ब्रत्यन्त महान् हो जाता है।

लहास की अपेचा नुवा का दश्य अधिक मुहावना है, संभवत: इस कारण भी कि संगम से नुवा और शायोक दोनों नदियों की घाटियां एक साथ ही दूर-दूर तक दृष्टिगोचर होती हैं। उनके गांव, हरियाली छाये छोटे-छोटे बिखरे दुकड़े, सफेदा और बेद बृजों के छंज सभी नज़र आते हैं। यहां कृषि-भूमि बहुत थोड़ी है। गांवों में मठ या मुखिया के घर औरों की अपेजा अधिक सुन्दर होते हैं। नुजा आरकंद के मार्ग में पड़ता है, इस कारण यहां छुछ खेत यात्रियों के घोड़ों के बास्ते घास उगाने के लिए छोड़ रखे जाते हैं। नुजा में लहाख की अपेजा कम बरफ पड़ती है, अन्यथा दोनों स्थानों की जलवायु एक सी है।

जो यहां का मुख्य नाज है, यद्यपि थोड़ा गेहूँ भी बोया जाता है। कुढ़-कुछ सेब, अखरोट, ख्वानी आदि फल भी होते हैं और खीरा और तरव्ज भी पक जाते हैं। यहां के उन्मारू गांव में सबसे ज्यादा फल होते हैं। नुझा नदी के दाहिने तट पर स्थित चिरास गांव सबसे महत्वपूर्ण है। पहले नुझा का शासक इसी गांव में रहता था। यह शासक वंश लहाख के 'ग्यल्पो' या राजा के आधीन था। चिरास पर्वत से बाहर को निकली एक १४० फुट ऊंची और २०० फुट लम्बी शिला पर स्थित है। मकानों पर सफेदी की जाती है। यहां सबसे ऊंची इमारत बौद्ध-मठ की है। पहले गांव की रज्ञा के निमत्त एक प्राचीर बना हुआ था जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इस प्राचीर के भीतर स्थान-स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। जिस शिला पर गांव बसा है बह अधिकांश में गोलाकार है—अत्यन्त चिकनी, जैसे तराश कर पालिश की गई हो। इस शिला पर प्राचीन तुषार-नद रहा होगा। ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि कभी.चार-साढ़े चार हज़र फुट गहरी बरफ इस घाटी में जमी रही होगी।

इस शिला पर से एक अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। नीचे वकाति से वहने वाली अनेक धाराओं ने घाटी को अनेक द्वीपों में बांट दिया है। पूरव में मध्य के पर्वतों की शृंखला दृष्टिगोचर होती है जिसके पीछे से २४-२५ हज़ार फुट ऊंचे हिमाच्छादित पर्वत-शिखर नज़र आते हैं। इन पर्वतों का हल्का सलेटी भूरा रंग है।

ज़ांस्कार लद्दाख का ही जिला है जो लेह से दिज्ञण-पश्चिम की दिशा में जलाश्रयी पर्वतों की ब्रोर है। ज़ांस्कारी भी लद्दाखी हैं। सो वर्ष पूर्व यहां भी एक शासक था जो लेह के 'ग्यल्पो' के ब्राधीन था। ज़ांस्कार तक ज़ांस्कार किसी भी दिशा से पहुँचना ब्रत्यन्त कठिन है। उसके दिज्ञण-पश्चिम में चौड़ी हिम मण्डित पर्वतों की श्रृंखला है ब्रौर उधर से कोई भी मार्ग नहीं है। केवल उत्तर-पश्चिम में सुरू से ब्रोर दिज्ञण-पूर्व में रुशु से मार्ग जाते हैं। लेह से ज़ांस्कार नदी की घाटी के द्वारा जाना ब्रसंभव है। इस कारण

पन्द्रह दिन का मार्ग तय करके लामायूरी होकर जाना पड़ता है और अनेक दर्रे पार करने पड़ते हैं।

ज़ांस्कार में दो नदियों की घाटियों झौर उनके संगम पर स्थित मैदान में ही लोग बसते हैं। झन्यथा या तो जलाश्रयी पर्वत-माला के वर्फील पर्वत हैं या मध्य-लद्दाख के जटिल-श्रंखलाओं वाले पर्वत हैं। यहां एक धारा उत्तर-पश्चिम से झाती है और दूसरी दिज्ञण-पूरव की दिशा से और फिर दोनों उत्तर-पूरव की दिशा में वह जाती हैं। इसी संगम का खुला स्थान मध्य-ज़ांस्कार है। यह स्थान भी त्रिकोणनुमा है। इस मैदान का बहुत थोड़ा स्थान ही खेती के लायक है।

ज़ांस्कार का प्रमुख स्थान 'पदम' है। यहां एक पुराने राजप्रासाद के ध्वंस हैं।

ज़ांस्कार की जलवायु कठोर है। वसंत, ब्रीष्म और पतभर, ये तीनों मौसम केवल पांच महीनों में समाप्त हो जाते हैं। फिर वरफवारी होती है और कै-सात महीनों के लिए यहां के निवासी वेकार हो जाते हैं। वसंत में यहां इतने वरफ के तोदे (avalanches) गिरते हैं कि तुनक घाटी के लोग एक महीने तक उनके भय से एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जाते। खेतों में से एक विशेष-किया द्वारा वरफ हटाया जाता है। गरमियों और पतभर के दिनों में लोग बहुत-सी मिट्टी एकत्र कर लेते हैं और जब वसन्त के दिनों में सूर्य की किरणों से पिघलकर बरफ कड़ा होने लगता है, वे उस पर मिट्टी विद्या देते हैं। मिट्टी सूर्य की किरणों को जज्ब कर लेती है जिससे नीचे की वरफ पिघल जाती है।

ज़ांस्कार में इक्के-दुक्के वृत्त ही होते हैं। गांव सुहावने नहीं लगते। सफेदे के नन्हे-नन्हे पेड़ बांस से ज्यादा मोटे नहीं होते।

लहासियों में जांस्कारी ज्यादा कदीमी लोग हैं—सरल और ईमानदार।
यहां पर केवल आवश्यक व्यापार ही होता है। रुशु के लोग नमक लाते हैं, और
वदले में जो ले जाते हैं। रुशु का नमक पाडर और पांगी को भी जाता है, परनतु
अत्यन्त ऊँचे वर्षील दरों के मार्गी से। बदले में यहां से चावल, मक्खन, शहद
और चर्म जाता है। तीसरे रुशु का नमक मुरू जाता है, जहां से बदले में पृष्टू,
जो और थोड़े पैसे मिलते हैं। इस प्रकार जांस्कार के लोग जो के बदले में रुशु से
नमक लाते हैं और पाडर, पांगी और मुरू में वेचते हैं।

एक मार्ग लाहोल से है। वहां के व्यापारी पैसा लेकर आते हैं और ज़ांस्कार से घोड़े, गधे, भेड़ें और वकरियां खरीद ले जाते हैं। जो पैसा मिलता है उससे ज़ांस्कारी सरकारी मालगुजारी चुकाते हैं। ज़ांस्कार में कुल चालीस-पचास गांव हैं, पांच-कुं सौ घर हैं और तीन-साढ़े तीन हजार के लगभग आबादी है।

रुशु लहाख की ऊची घाटी है जिसका धरातल १४-१४ हज़ार फुट ऊँचा
हैं। यह घाटी लहास की दिज़्ग-पृरव सीमा पर सिंध नदी और जलाश्रयी-पर्वतमाला
के बीच में स्थित है। उप्शी के पास सिंध नदी को छोड़कर
दिज्ञण से आने वाल एक नाल के किनारे-किनार जाना होता
है। मार्ग में इस दिशा का अन्तिम गांव ग्या मिलता है जो साढ़े
तरह हजार फुट की ऊँचाई पर है। यहां काफी कृषि-भूमि है। जो पैदा होता है
और चार के लिए सटर! ग्या से १४ मील की चढ़ाई के बाद 'तोगलंग' दर्रा
(१७४०० फुट) आता है, जहां से रुशु की घाटी दिखाई देती है। यह घाटी
दरें से दिज्ञण पूरव की ओर दूर तक फैली हुई है। दूर १८ मील पर नील रंग की
नमक की मील है। घाटी की समतल भूमि के चारों ओर गोलाकार चिकनी
शिलाओं के अनावृत पर्वत हैं। रुशु एक उच्च समतल-भूमि की घाटी है।

यहां की जलवायु अत्यन्त कठोर और शुष्क है। गर्मियों में सूरज की किरणें तीच्ण होती हैं, परन्तु कठोर ठंडी वायु अविराम बहती रहती है। और रात को चश्मे, नालें और मील का पानी तक जम जाता है। परन्तु जाड़ों में वायु की शुष्कता के कारण अधिक वरफ नहीं गिरता। यहां वनस्पित नहीं के वरावर है। चश्मों के किनारें जो थोड़ी-बहुत घास होती है, भेड़ों के गहें उसीको खाकर जीते हैं। एक दो स्थानों पर खेती भी की गई है, परन्तु लोग उस पर निर्मर नहीं करते।

इस विशाल घाटी में कुछ पांच सात सी लोग रहते हैं, जिन्हें 'चाम्पा' कहते हैं। ये लोग तम्बुओं में रहते हैं। फारसी में इन तम्बुओं का नाम ख़ीमापोश है। चाम्पा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। एक परिवार के पास एक ख़ीमा होता है। ये ख़ीमें याक या वकरी के काले वालों की ऊन से बुने जाते हैं और इस तरह ताने जाते हैं कि ऊपर धुओं निकलने के लिए ई इंच जगह खुली रहती है। खम्भों में छोटे-छोटे मंडे और याक की पूंछे लटकाकर सजावट की जाती है। यहां पर भेड़ें और वकरियां असंख्य हैं। भेड़ बहुत बड़ी होती है। भील से नमक और ज़ांस्कार से जी उसी पर लादकर ले जाते और लाते हैं। परन्तु शाल की ऊनवाली वकरियों की संख्या यहां ज्यादा है जो छोटी और लम्बे वालोंवाली होती हैं। उनके छोने अतीव सुन्दर होते हैं। जिससे कारमीर में पशमीने के शाल बने जाते हैं, वह ऊन इन्हीं वकरियों के लम्बे वालों के नीचे के छोटे

मुजायम रोयों से निकलती है। यह रोयों की ऊन वकरी से ही नहीं, जाड़ों में रुखु के याक, कुतों और दूसरे जंगली जानवरों से भी निकलती है। गर्मी के प्रारंभ में ये रोयें या तो भड़ने लगते हैं या कंघी करके निकाल लिये जाते हैं। फिर इनमें से लम्बे बाल बीनकर लेह भेज देते हैं, परन्तु पशमीने की ज्यादा अच्छी ऊन लहास्त्र की सीमा के बाहर चीन के जिलों से या काशगर के अमीर के यहां से आती है।

रुणु में सींगोंबाले जानबर केवल याक जाति के हैं। वह भी थोड़े हैं झौर बोम्त लादने के काम नहीं झाते। रुणु के लोग स्वयं बोम्त उठाने में झत्यन्त समर्थ हैं; मध्य-लद्दाख, चीनी तिब्बत झौर भारत के लाहौल प्रदेश तक व्यापार करते हैं। झौर वे नाज के रूप में जो कुछ खाते हैं वह सब बाहर से झाता है, विशेषकर कुलू और लाहौल से।

रुशु ऐसी जगह पर स्थित है कि बहुत से व्यापारी इस प्रदेश से गुजरते हैं। लासा के चाय के व्यापारी प्रतिवर्ष लेह के जिए चाय लेकर इयर से ही आते हैं। लासा के निर्णय के अनुसार रुशु के लोग इन व्यापारियों का बोम मुन्त में ढोते हैं। सतज़ज घाटी के कुनावर स्थान से कुनूस लोग आते हैं, लाहोल और कुलू घाटी से तिब्बती या मिश्र-जातियों के लोग आते हैं। आजकल पंजाब से यारकंद जाने वाले मार्ग के कारण भी रुशु में अधिक चहक-पहत रहती है। पंजाब से पूर्वी तुर्किस्तान के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है।

जाड़ों में रुशु के निवासी लेह की तरफ चले जाते हैं। काण्मीर की जलवायु को तो वे गरम झौर झस्वास्थ्यकर समभते हैं। विलक्षण सहन-शक्ति के मनुष्य हैं।

रुशु की वायु ग्रत्यन्त हल्की बोर सूच्म है। पानी १८७ डिग्री के ताप पर उवलता है बर्बात् समुद्र तल की ब्रिपेचा यहां पर वायु में ब्राक्सीजन ब्राधी के लगभग है। बिना जोर से श्वास खींचे जीना संभव नहीं है। थोड़े परिश्रम से ही श्वास फूलने लगती है। परन्तु रुशु-निवासी फिर भी कठिन परिश्रम कर लेते हैं।

रुशु की नमक की भील सात वर्गमील के चेत्र में १६६०० फुट की ऊँचाई पर है। पास में एक मीठे पानी की भील भी है। इस भील में नमक बहुत ग्रिथिक मात्रा में मिलता है। भील के विभिन्न भागों में विभिन्न

नमक की प्रकार का नमक पैदा होता है। मैदान की जमीन पर भी भीता नमक जमता है, कार्बोनेट सोडा की किस्म का, जिसे चाम्पा लोग 'पात्स' पुकारते हैं। रणु में सिंध नदी की घाटी के प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ सतलज नदी से वाहित प्रदेशों का भाग भी है। रुणु ऐसा प्रदेश है जहां सिंध और सतलज में गिरने वाले नाजों द्वारा वाहित घाटियां भील-सम्बन्धी मिट्टी से जोमोरीरी इतनी भर गई हैं कि उनका घरातल जलाश्रयी पर्वतों की ऊँचाई तक पहुँचता है। रुक्चिन की चौड़ी घाटी से जलाश्रयी पर्वतों को पार करके चोमोरीरी भील (१४६०० फुट) की दिल्ला-सीमा पर पहुँचते हैं।

चोमोरीरी (नाम में 'चो' भील के लिए तिब्बती शब्द जुड़ा है) १४ मील लम्बी भील है। तीन से पांच मील चौड़ी है। पानी नीला और खारी है। जाड़ों में इसका पानी जम जाता है और जानवर इस पर घूमते-फिरते हैं। कई भरने इस भील में गिरते हैं, परन्तु घाटी में पानी के लिए कोई निर्गम मार्ग नहीं है। घाटी का सारा चौरस भाग भील ने घेर रखा है, रुशु की तरह नहीं कि भील सिकुड़ती गई है।

चोमोरीरी मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है। केवल दो-एक स्थान ऐसे हैं जहां चराई की जगह है। रुशु का सदर मुकाम इस भील के किनारे स्थित 'करज़ोक' नाम का गांव है जहां पर एक मठ है और एक घर। घर इस प्रदेश और जाति के मुखिया का है। मठ में ३४ लामाओं के रहने का स्थान है। पास में दरवों या वाड़ों जैसे आठ-दस घर और हैं जिनमें बूढ़े या वीमार रखे जाते हैं, जब लोग सिंध घाटी में खीमे लेकर चले जाते हैं।

रुशु में करज़ोक ऐसा स्थान है जहां खेती होती है। कुल १२-१३ एकड़ भूमि पर जो बोया जाता है। १४ हजार फुट की ऊँचाई पर यह खेती का एकमात्र स्थान है। यहां की जलवायु तिब्बती है। गर्मियों में ब्राकाश स्वच्छ ब्रोर मेघटीन होता है।

करज़ोक के उत्तर में पर्वतों का एक ऊँचा थार चोमोरीरी को छूता है। उस दिशा से एक वड़ा भरना द्याता है। इस भरने के वार्यी द्योर एक दो सौ फुट ऊँचा पठार है, जिसके उस पार की घाटी में दो मील लम्बी ज़ो क्याघर और एक मील चौड़ी एक और भील है जिसका नाम चो क्याघर है। चारों द्योर से भील १४० से ३०० फुट ऊँचे थारों से घिरी हुई है। पानी का रंग हरा है और पीने में खारी है। पश्चिम की दिशा में भील में एक भरना गिरता है, परन्तु यहाँ भी पानी के लिए कोई निर्गम मार्ग नहीं है।

चोमोरीरी के पूरव में रूशु का ही एक भाग है जिसे 'हन्ले' पुकारते हैं। वहाँ शिला-खंड पर एक मठ बना हुआ है। इस मार्ग से सिंध घाटी में जाते हैं। यह काश्मीर राज्य की सबसे ऊँची घाटी है। रूशु के चाम्पा लोग यहाँ अपने गल्ले लेकर घूमते हैं।

नमक-भील के मैदान से फोलोकोन्क के दरें (१६४०० फुट) से मार्ग जाता है। दरें के पार पूग की घाटी है। यहाँ पर सुहागा और गन्धक निकाला जाता है। कुछ मील आगे सिंध-घाटी आती है। घाटी का यह भाग रोंग नाम के एक संकुचित ग़र्त के ऊपर का है। उप्शी से रोंग तक नदी का मार्ग दुर्गम और संकुचित घाटी में है, अत: उसे छोड़ना पड़ता है। इस स्थान को जहाँ पर घाटी पुन: चौड़ी हो जाती है 'मेय' कहते हैं। मेय से चार मंज़िल पर (४० मील) डोर नाम का स्थान है।

मेय में कोई ठहरने का स्थान या घर नहीं है। परन्तु आगे सिंध घाटी के तीन सबसे ऊँचे गाँव मिलते हैं—निदर, निमू और मद। इन गांवों में (१४ हज़ार फुट) भी जो और मटर की खेती होती है। वेद के कुछ वृत्त भी हैं। इन गांवों के लोग चाम्पा नहीं लहाखी हैं, यद्यपि वे लोग अपने गल्लों को लेकर घूमते हैं और ख़ीमों में ख़ानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं।

ब्रागे डोर स्थान पर मवेशियों के लिए नीची दीवारों के वाड़े बने हुए हैं ब्रौर एक ब्रोर मुखिया के लिए देढंगा सा मकान है। इस स्थान पर कदाचित् ही वरफ गिरता है। यहां थोड़ी-सी चराई की जगह भी है। ब्रौर पास में तीन-चौथाई मील लम्बी ब्रौर एक-चौथाई मील चौड़ी मीटे पानी की निर्मल, स्वच्छ भील है। यहां से दो-तीन मील ब्रागे नमक के तालाब भी हैं। डोर के बाद चंग नाम का दर्श है जो चीनी तिब्बत की सीमा पर है।

यहां पर तिव्वती वारहसिंघा झोर तिव्वती खरगोश मिलता है, परन्तु सबसे ज्यादा संख्या क्यांग (जंगली गथा) की है। इसका रंग बादामी झौर पेट सफेद होता है। झावाज़ खच्चर जैसी होती है। क्यांग को पालतू बनाना कठिन है, झतः केवल उसका मांस खाया जाता है।

सिंध घाटी छोड़कर शायोक नदी के मार्ग से चाक दरें को पार करके तीस मील ग्रागे चुराल गांव से गुज़रकर पांगकांग मील मिलती है। इस घाटी में कई भीलें हैं। पांगकांग पहली है—४० मील लम्बी ग्रोर २ से पांगकांग ४ मील तक चौड़ी; १३६०० फुट की ऊँचाई पर। पानी भील नीला दिखाई देता है, परन्तु इतना स्वच्छ है कि भील की सतह नज़र ब्राती है। पानी नमकीन है, क्योंकि कोई निर्गम मार्ग नहीं है। चुशल ब्रौर लंका नाम के भरने भील में निरते हैं।

इस मील के किनारे तांग्ले नाम का गांव है । लोमोरीरी की अपेला पांगकांग अधिक निवास-योग्य स्थान है । उसके पश्चिमी तट पर कई कोटे कोटे गांव हैं, जहां १४ हजार फुट की ऊँचाई पर लोग जो और मटर बोते हैं । तक्कुंग से उत्तर-पश्चिम की दिशा में कर्कके, भीरक, मन, स्पनमिक, लुकुंग आदि गांव मिलते हैं । तांग्ले यहां का सबसे बड़ा गांव है, जहां पर एक मठ और पुराने किले के खंडहर हैं ।

शायोक नदी की एक सहायक नदी की घाटी का नाम चांगचेन्मों है, जो पूरव-पश्चिम की दिशा में ७० मील तक फैली हुई है। प्रारंभ में घाटी की ऊँचाई १२ हज़ार फुट है, बीच में १४ हज़ार और अन्त में वह ऊँची चांग चेन्मो उठकर एक दर्रे तक पहुँचती है जिसके पार 'हदोख' का ज़िला है।

शायोक से जाड़ों में ही इस घाटी में जाया जा सकता है। गर्मियों में तांग्चे और लुकुंग के मार्ग से ही जाना संभव होता है। लुकुंग और चांगचेन्मों के बीच मासीमिक दर्श है। यह मार्ग यारकंद की सड़क पर है।

पांगकांग घाटी का अन्तिम गांव 'फोबंन' (१४४०० फुट) है जो लुकुंग से पांच मील ऊपर है। इस दिशा में यह लद्दाख का भी अन्तिम गांव है। यहां कतिपय घर हैं। गर्मियों में थोड़ी खेती भी होती है। फोब्रंग से ऊपर चया नाम के स्थान पर चाम्पा आकर ठहरते हैं। आगे मासीमिक दर्श है।

चांगचेन्मो में इस मार्ग से पहले पामज़ाल और फिर चोल नाम के स्थान मिलते हैं। पामज़ाल में चारागाह है और पास में डम्बू और भाऊ की भाड़ियां हैं। १२ मील आगे क्यम है जहां गरम पानी का चश्मा है। आगे गोग्रा में एक विश्राम-गृह बना हुआ है। गोग्रा के ऊपर यह घाटी दो घाटियों में विभाजित हो जाती है। उसकी पश्चिमी शाखा को कुश्रांग और उत्तर-पूरव की शाखा को चोंगलुंग की घाटी कहते हैं।

रुशु १४ हज़ार फुट की ऊँचाई पर भी एक ऊँचे धरातल की घाटी ही कहलाएगा, पठार नहीं । परन्तु जिन पठारों का हम यहां वर्णन करेंगे, वे ऐसे नहीं हैं कि बीच में ऊँचे हों श्रोर चारों श्रोर को ढलवां हों । उनके लहास्व के चारों श्रोर भी पर्वतमालाएँ हैं, परन्तु इन पठारों का विस्तार पठार इतना बड़ा है कि थे पर्वत बहुत क्षोटे लगते हैं ।

शायोक नदी में गिरने वाले नालों के प्रदेश और कारकाश या पूर्वी तुर्किस्तान की अन्य निदयों में गिरने वाले नालों के बीच में विशाल ऊँचा मैदान है जो चटानी थारों से घरा हुआ है और जिसका पानी निकास न पाकर वहीं सूख जाता है। इस मैदान का धरातज १६-१० हज़ार फुट ऊँचा है। इस मैदान का चेत्रफल ७ हज़ार वर्गमील है—सों मील लम्बा और सत्तर मील चोड़ा। इस पठार पर मनुष्य के पांव नहीं पड़े; केवल दो-एक योरोपीय इस पठार से गुज़रे हैं और बाद में जमीन की माप करने वाले निरीक्षक वहां रये हैं।

रुप्य ब्रादि जाना अपेक्ताकृत सरल है। खाद्य-वस्तुएँ साथ ले जाई जा सकती हैं, ब्रोर वहां भी मिल जाती हैं। पानी, घास, ब्राग जलाने को कंडे ब्रादि भी मिलते हैं। परन्तु इन पठारों पर ये सारी वस्तुएँ दुर्लभ हैं।

तांक्चे से यात्रा शुरू होती है। यह एक वड़ा गांव है। यहां सरकारी गोदाम है झौर लहाख के गवर्नर का कारदार रहता है। तांक्चे (पांगकांग) से चांगचेनमों की घाटी से होकर जाना होता है। इसका वर्णन पहले हो चुका है।

इन मैदानों या पठारों का दिल्ला जलाश्रयी पर्वत चांगचेन्मो घाटी के पूर्वी भाग के उत्तर में है। यह पर्वत १६४०० फुट से २०००० फुट तक ऊँचा है। दर्रे हरे नहीं हैं, झोर न उन पर बरफ है। झासपास बरफ है परन्तु स्थायी नहीं है। घास-पात का यहां कहीं निशान नहीं है। जलाश्रयी पर्वत-माला के झागे पन्द्रह-बीस मील तक पहाड़ियां हैं। परन्तु बत्सेंथांग स्थान से नये प्रकार की भूमि शुरू हो जाती है। वहां से कुक नीचे उतरने पर दिल्ला से उत्तर की दिशा में एक विशाल मैदान शुरू होता है। यह मैदान उत्तर-दिल्ला में १६ मील झौर प्रव-पश्चिम में ४०-६० मील है। इसे लहाखी 'लिंग्ज़ीथंग' पुकारते हैं।

लिंग्ज़ीश्रंग का मैदान (पटार) १७१० फुट की ऊँचाई पर है और अद्भुत रूप से समतल है। इसकी अनावृत भूमि का रंग भूरा और श्वेत है। सारी ज़मीन ऊसर है। इस मैदान के पश्चिम में बड़ी पहाड़ियां भी लिंग्ज़ीश्रंग हैं और वरफ की चोटियां भी। उधर एक दर्रा भी है जिस पर होकर शायोक नदी तक पहुँचा जा सकता है। उत्तर में

लोक जुंग पर्वत है।

यहां की जलवायु ऐसी है कि दोपहर को असहा गर्मी होती है, और संध्या के समय ऐसी वायु चलती है कि चिल्ले की सर्दी हो जाती है और पाला जम जाता है। जाड़ों में यहां कितना बरफ गिरता है इसका किसीको अनुभव नहीं है। संभवत; बरफ काफी गिरता है। बस्तुतः यह मृग-मरीचिका का स्थान है। नमक की तीन भील लम्बी भील अगस्त-सितम्बर तक में सूख जाती है। उस समय लगता है कि पूरव में एक विशाल सागर है जिसमें विलक्षण प्रकार के द्वीप हैं— हिम मंडित। ऐसी और भी मरीचिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। पश्चिम की भील सूख जाने वाली है। पूरव में भी एक बड़ी भील का स्थान है। वास्तव में यह सारा पठार (घाटी) ही कभी एक विशाल भील रहा होगा।

लिंग्ज़ीथंग के उत्तर में लोकज़ंग पर्वत है जो ६० मील लम्बा और १४-२० मील चौड़ा है। बीच में अनेक टेढ़ी-मेढ़ी पथरीली घाटियां हैं। जोकज़ुंग लिंग्ज़ीथंग के चोथंग स्थान से इस पर्वतमाला के उत्तर-पूर्वी किनारे पर स्थित थलदत तक चलने के बाद क्वेन्लुन का मैदान मिलता है।

इस मैदान का धरातल १६ हजार फुट है। जमीन ब्राधी मिट्टी ब्रोर ब्राधी वाल् की है, ब्रोर उतनी समतल नहीं है। मैदान के निचले भाग में छोटी-छोटी नमक की भीलें हैं। वास्तव में यह मैदान भी पहले क्वेन्लुन नमक की एक विशाल भील था। कहीं-कहीं ब्राज भी स्वच्छ नमक की दस फुट मोटी तह जमी मिलती है।

#### ७. वाल्तिस्तान

पाठकों को मध्य लहाख के दाह गांव का स्मरण होगा। यहां पर सिंध नदी एक संकुचित चट्टानी गर्त्त में प्रवेश करती है। आगे सिंध-घाटी ऐसे ही संकुचित रूप से फैली हुई है। बीच में वाल्तिस्तान का प्रदेश है, जहां दूर-दूर पर शिलाओं और शिखरों के बीच बड़े-बड़े नालों के किनारे की कृषि-भूमि पर गांव बसे हुए हैं। शायोक-नदी सिंध में किरिस स्थान पर गिरती है। उसके कुछ मील नीचे स्कर्ट् है।

बाल्तिस्तान में महान् पर्वत-श्रंखलाएँ हैं। १८-२० हजार की ऊँचाई तो साधारण है। उत्तर-पूर्वी भाग में २४-२६ हजार फुट ऊँची अनेक चोटियां हैं और एक तो जिसका नाम K२ मानचित्र पर अंकित है, २८,२६४ फुट ऊँचा पर्वत-शिखर है। इन विशाल हिमाच्छादित पर्वतों पर संसार के सबसे बड़े तुषार-नद हैं। यहां पर सिंध-घाटी में शायोक-घाटी मिलती है और स्कर्द् के स्थान पर इस संयुक्त घाटी में शागर-नदी की घाटी भी आकर मिलती है। वैसे सिंध की घाटी अत्यन्त संकुचित है, परन्तु

घाटियों के संगम-स्थान पर चौड़ी हो जाती है। जहां पर स्कर्दू है वहां सिंध-घाटी का आकार दूज के चांद की तरह वक है—बीस मील लम्बी और एक से पांच मील तक चौड़ी। इस घाटी के निचले भाग में शिगर नदी आकर मिलती है और सिंध नदी का विस्तार और वेग बढ़ जाता है।

स्कर्द् का मैदान अधिकांश कृषि-विहीन है। वाल् और पथरीली भूमि का रेगिस्तान सा है। वैसे भूमि उपजाऊ है, परन्तु सिंचाई का समुचित प्रबंध नहीं है। सिंचाई के लिए बड़ी नदियों का पानी प्राप्य नहीं है, केवल निर्भरों का पानी ही मिलता है। यहां भी अनेक मरीचिकाएं वन गई हैं—हरे-भेरे खेतों और वृत्तों के निकट। दित्तण और दित्तण-पूरव की दिशा में ऊँचे पर्वतों को माला है। पूर्व के एक गर्त्त से निकलकर सिंध नदी आती है और पश्चिम में एक दूसरे च्हानी गर्त्त से आभात हो जाती है।

उत्तर-पश्चिम के खंडित-से पर्वतों की पंक्ति एक विशाल शिला-खंड के रूप में स्कर्द् के सामने आकर हठात् समाप्त होती है। बीच में शिगर-नदी की घाटी है।

ये पर्वत स्कर्दू के मैदान से १० हज़ार फुट तक ऊँचे हैं। उन पर चिर-स्थायी हिम का ब्रांचल विक्रा है। मैदान से केवल १७०० फुट की ऊँचाई तक पहाड़ों के किनारे गांव बसे हुए हैं।

स्कर्ष् ७४४० फुट की ऊँचाई पर है। यह एक बड़ा गाँव है और नदी से १४० फुट ऊँचे पठार पर बसा हुआ है। यहाँ पर स्कर्ष् के पुराने राजा के महल के अवशेष मींजूद हैं। महाराजा गुलाबसिंह की फींजों ने इस महल को विध्वस्त किया था। शिला-खंड पर उस समय एक किला था। स्कर्द् का राजा अहमदशाह आत्म-रचा के लिए उसमें चला गया। परन्तु डोगरा फींजें पहाड़ों पर चढ़ना जानती थीं और उन्होंने रात को ऊपर बाले किले में चढ़कर नीचे वाले किले पर गोला-बारी शुरू कर दी। राजा अहमदशाह निकल भागा, परन्तु पकड़ा गया। यह १८४० ई० के लगभग की घटना है। इसके बाद डोगरों ने वहाँ पर एक मजबूत किला बनवाया जो आजकल भी है।

नया स्कर्द् ध्वस्त महल के निकट है। छोटे से बाजार में दुकानदार अधिकतर काश्मीरी हैं। कुछ काश्मीरी वहाँ पर पश्मीना बुनते हैं, जिसके लिए लेह होकर रुशु से पशम आता है। स्कर्द् के मकान चौरस छतों के हैं। दूसरी मंज़िल की छत टहनियों का टहर बाँधकर बनाई जाती है। चराई की घास कम होने के कारण यहाँ मेड़-बकरियों के गल्ले नहीं होते। केवल जुम्ब और गायें होती हैं। फल बहुतायत से होते हैं।

सिंध के दाहिने तट पर शिगर घाटी में क्यार्ट्नाम का गाँव है। यहाँ से ऊपर की ब्रोर शिगर घाटी २४ मील लम्बी ब्रोर तीन मील शिगर चौड़ी है। दोनों ब्रोर ऊँचे पर्वत हैं। घाटी में पार्श्व से जो नालें ब्रात हैं उनके मुख पर खेती होती है।

शिगर का गाँव नदी के बायें तट पर है, जहाँ एक लम्बी पट्टी में गेहूं, जो, बाजरा ब्रादि खूब पैदा होते हैं। यहाँ पर बहुत उम्दा किस्म की खूबानियां होती हैं। शिगर बाल्तिस्तान में सबसे मुन्दर स्थान है।

आगे २४-२४ मील तक ऐसे ही गाँव मिलते हैं। शिगर नदी वाश और ब्राल्दू के नालों के संयुक्त पानी से बनी है। ये दोनों नाले शिगर घाटी के ऊपरी क्वोर पर मिलते हैं। वहाँ से इन नालों की दो संकुचित घाटियाँ फूटती हैं।

बारा घाटी पश्चिम की दिशा में है। इस घाटी में कोई समतल स्थान नहीं है। इसल के नालों के मुख पर गाँव बसे हुए हैं। गाँवों के पीछे के थारों पर चढ़कर देखा जाब तो सर्वोच्च पर्वत-शिखर दृष्टिगोचर होते हैं। गांवों से ३ हजार फुट की ऊँचाई तक घास उगती है, जहाँ भेड़ों के गल्ले चरते हैं ब्रोर गड़रियों की पत्थर की भोंपड़ियां हैं। गांवों में बखरोट के बच हैं।

वाश घाटी के अन्त पर आरन्दू गांव है, जो घाटी में सबसे ऊँचा (१०-११ हज़ार फुट) गांव है। यह गाँव एक विशाल तुषार-नद के जिचले सिरे पर बसा हुआ है। यह तुषार-नद घाटी को बरफ़ के काले ढेर और मिट्टी से भर देता है। यह उन विशाल तुषार-नदों में से है जो उच्चतम पर्वतों से नीचे उतरता है और दूर तक घाटी को बरफ से भर देता है।

नीचे जहाँ तुषार-नद का अन्त होता है, उसकी चौड़ाई १ई मील है, और वरफ़ की गहराई लगभग दो सो फुट है। इस तुषार-नद की लम्बाई लगभग ३० भील है। उठर और भी अनेक पार्श्वर्वर्ती तुषार-नद इसमें आकर मिलते हैं, और उसका उद्गम-स्थान चिरस्थाई हिम-पर्वतों में है। इस विशाल तुषार-धारा पर मनुष्य के नहीं, वरन केवल जंगली बकरे, चीते और रीक के पद-चिन्ह मिलते हैं। तुषार-नद के किनारे-किनारे क्रोटी-क्रोटी भीलें भी हैं।

शिगर नदी में पूरव की दिशा से गिरने वाले बाल्दू नाले की घाटी निचले भाग में बात की घाटी से ही मिलती है। वैसी ही संकरी घाटी है और वैसे ही पार्श्व के नालों के मुख पर गांव हैं। परन्तु उसके अन्त में ब्राब्दू सर्वोच्च पर्वत हैं और विशालतम तुषार-नद हैं। इनमें सबसे बड़ा 'ब्राल्तोरो' नाम का तुवार-नद है, जो लगभग ३४ मील लम्बा है और दो बहुत ऊंचे थारों के बीच से ब्राता है। दिल्ला थार २४ हज़ार फुट ऊंची चोटियों का है और उत्तरी थार में २८,२६४ फुट ऊंचा, संसार का द्वितीय सर्वोच्च शिखर K २ है। यह पर्वत केवल तुरिभक से दिखाई देता है।

पहले स्कर्दू से यारकन्द के लिए एक मार्ग ब्राल्तोरो तुषार-नद पर कुछ दूर चलकर दाहिनी ब्रोर को मुश्ताग दर्रे से होकर जाता था। परन्तु यह ब्रत्यन्त दुर्गम मार्ग ब्रव वन्द हो गया है। पवेतों की दूसरी दिशा से ब्राकर पहले हुंज़ा ठग ब्रक्सर यात्रियों के काफिलों पर हमला करते थे।

स्कर्त् की घाटी में जो निर्मा गर्त है, उसके सबसे संकृष्टित भाग को रोन्दू
पुकारते हैं। स्कर्त् से रोन्द् के मार्ग में पहला बड़ा गांव कत्सूर है। वहां जबी-त्सो
नाम की एक छोटी भील है। कत्सूर की तलहटी में चीड़ के
रोन्दू जंगल हैं, और बाशो में अंगूर पैदा होते हैं। आगे जहां थार
को पार करते हैं वहाँ से रोन्दू का इलाका गुरू होता है।
सिंध नदी के तट पर रोन्दू गांव है, (६००० फुट)। यहाँ भी बही फल मिलते
हैं जो स्कर्त् में होते है। केवल अनार के बृज् अधिक होते हैं। यहां एक टीले
पर पुराने राजा का महल है। नदी गांव से कई सी फुट नीचे गर्त्त में से बहती है।
यहां एक स्थान पर ३०० फुट लम्बा रिस्सियों का पुल है। यह स्थान दाह से
९२० मील दूर है।

देश्रोसई वस्तुतः एक ग्रेर-ममलूका जगह है। स्कर्द् से दिल्ला श्रोर दिल्ला-पश्चिम की दिशा में इस ऊंचे पठार का मध्यभाग २४ मील दूर है; श्रोर सबसे निकट का सिरा १० मील पर है। यह १२-१३ हज़ार फुट ऊँचा एक देश्रोसई बृताकार पठार है, जिसका व्यास २४ मील लम्बा है। उसको घरने वाली मुद्रा १६-१० हज़ार फुट ऊँचे पर्वतों की है। इन पर्वतों में दरें भी हैं। काश्मीर से स्कर्द् जाने वाला सबसे ज्यादा चालू मार्ग इस पठार को पार करके 'बुरज़िल दरें' (१४७०० फुट) से गुजरता है। सारे मैदान का पानी शिगर नदी के द्वारा दिल्ला-प्रब की दिशा से निकल जाता है। यह नदी द्वास में जाकर गिरती है, श्रोर बाल्लिस्तान की शिगर नदी से भिन्न है।

काश्मीर से स्कर्दू जाते समय वितस्ता घाटी का अन्तिम स्थान बुरज़िल है। वहां पर 'स्टाक्पिला' दरें (१२६०० फुट) को पार करके शिन्गो नदी की तलहटी में दाखिल होते हैं। किर उत्तर पूरव की दिशा में सरसंगर दरें से शिन्गो नदी की घाटी को पार करते हैं। वहाँ एक के बाद दूसरी तीन भीलें मिलती हैं। अन्तिम

बड़ी गोलाकार भील का नाम 'शिवसर' है। भील के ऊपर एक गर्दने से अस्तोर के लिए कार्ग जाता है। आगे देओसई की घाटियां और २५ मील के व्यास का गोल पठार है। देओसई में कोई मनुष्य नहीं दसता, केवल 'त्रिशीऊन' (गिलहरी-जाति के जानवर) अपरिमित संख्या में मिलते हैं। द्रदी भाषा में 'शीऊन' का अर्थ 'कुत्ता' होता है, परन्तु 'त्रि' से यहां क्या तात्पर्य है, इसका पता नहीं चला।

देश्रोसई के सभी स्थानों के दुहरे नाम हैं, एक बाल्तियों के रखे हुए और एक श्रस्तोर और गुरेज़ के दरदों के रखे हुए।

### ८. द्रदिस्तान

दरिदस्तान का अधिकांश भाग काश्मीर-राज्य में है और कुछ भाग बाहर है। गुरेज, अस्तोर, बवनजी, गिलगित, पुनियाल, हुंजा, नगर, इश्कोमन, यासीन, घिज़र और कुह आदि दरद प्रदेश काश्मीर राज्य के अन्तर्गत हैं।

श्रीनगर से गिलगित तक २०-२२ दिन का सफ़र है। काश्मीर घाटी में खलर भील पार करके वांडीपुर गाँव से मार्ग जाता है। वितस्ता और किशन गंगा के काश्मीर से वीच के थार को त्रागवल दरें से पार करके किशनगंगा के तट गिलगित का पर कंज़लवान स्थान पर पहुँचते हैं। यह नदी यहाँ से चालीस मार्ग मील पूरव में द्रास के पीछे के पर्वतों से निकलकर आती है और आगे मुज़फ्फराबाद के निकट भेलम में गिरती है।

कंजलवन से थोड़े ऊपर इसी घाटी में गुरेज़ है, जो एक केन्द्रीय स्थान है।
गुरेज़ की घाटी ( ७८०० फुट ) चार मील लम्बी और आधा या एक मील चौड़ी
है। दोनों ओर घने जंगल हैं और ऊंचे पर्वत-शिखर हैं। यहाँ
गुरेज़ की जलवायु त्फ़ानी है; मंग्नावात और वरफवारी यहाँ के
मौसम को असहनीय बना देते हैं। जलवायु पाडर के प्रदेश का
स्मरण दिलाती है। जो, बाजरा और मटर आदि सिंचाई करके पैदा किये जाते
हैं। धान नहीं होता। गुरेज़ के टट्टू प्रसिद्ध हैं।

गुरेज़ दरदों का प्रदेश है और यहाँ दरद और कुछ काश्मीरी बसते हैं। यहाँ पर और यहाँ से आगे दरदी (दरदों की भाषा) बोली जाती है, जो काश्मीरी से भिन्न है। गुरेज़ से ऊपर जहाँ किशनगंगा में बुरज़िल नाला आकर गिरता है, इस घाटी के चोड़े भाग का अन्त हो जाता है। दिच्चिणी धारा किशनगंगा तिलेल के ज़िले से आती है, परन्तु उसके किनारे-किनारे जाना असंभव है। अत: उत्तरी धारा बुरजिल नाले के किनारे चलकर एक दर्रा पार करके तिलेल जाने का मार्ग है।

बुरज़िल नाले की घाटी संकुरित है। तीन मंजिल के बाद बंगल स्थान आता है, जहाँ से अस्तोर और फिलफित के लिए उत्तर के थार पर कमरी दर्री (१३ हज़ार फुट) पार करके मार्ग जाता है।

परन्तु यदि बुरज़िल घाटी में ही बंगल से झौर झागे वहें तो मिनमर्ग झौर उसके झागे बुरज़िल स्थान मिलता है। यहाँ तक तिब्बती जलवायु का निशान नहीं है। काश्मीर की-सी ही जलवायु है। बुरज़िल से दो मार्ग जाते हैं, एक उत्तर-पूरव की दिशा से देझोसई का पठार पार करके स्कर्द को, झौर दूसरा उत्तर की दिशा से झस्तोर को।

श्रस्तोर के मार्ग पर पाँच-के मील श्राग दोरिकुन (१३५०० फुट) दर्रा है। इस दरें को पार करते ही सिंध नदी की तलहटी में श्रस्तोर नदी की पूर्वी शाखा के किनारे पहुँचते हैं। दरें से तीन-चार मंज़िलें नीचे उतरकर वह स्थान मिलता है जहाँ श्रस्तोर नदी की पूर्वी शाखा सिंध में गिरती है। यहाँ से कुक मील पर श्रस्तोर है।

अस्तोर की घाटी दो नालों के कारण दो शाखाओं में बँटी है, और ६० ०० मील लम्बी है। पश्चिमी शाखा के सिरे पर कमरी दर्श है। दरें के उत्तर में गुरेज़ की वनस्पति में भिन्नता आ जाती है। यहाँ पर घास कम है अपरतोर और चीड़ के जंगल भी बेगरे हैं। सनोबर के बृज्ञ इक्के दुक्के हैं और १२ हज़ार फुट तक भूर्ज के बृज्ञ मिलते हैं।

घाटी में छोटे-छोटे गाँव हैं जहाँ पर पेड़ नहीं हैं। रत्तू पहुँचकर ख्वानी श्रोर श्रागे कुछ श्रखरोट के वृत्त मिलते हैं। इगाम से श्रागे गाँव फलों के वृत्तों से ढेंक हैं।

चिलास प्रदेश के लोग अक्सर अस्तोर की घाटी पर आक्रमण किया करते थे। चिलास के लोग भी दरद जाति के हैं और दिया मीर (नंगा पर्वत) के पश्चिम की एक लम्बी घाटी में बसते हैं। सन् १८४० तक अस्तोर पर उनके आक्रमण होते रहे। ये लोग मज़ेनू दरें से या हतू पीर या दुइयान दरों से आते थे। यहाँ से वे गुलाम और जानवर लूट ले जाते थे। बचों को उठा ले जाते थे और पुरुषों को मार देते थे। गुलाबसिंह ने, इसी कारण, सन् १८४१-४२ में चिलास के विरुद्ध फीज भेजी और उसने सिंध नदी से दो-तीन भील पर स्थित चिलासियों का प्रसिद्ध किला जीत लिया। चिलासी टहुओं पर नहीं चढ़ते इसलिए टहू नहीं लूटते थे। अस्तोर बाले चिलासियों से पिट कर गुरेज और द्वास पर हमले करते थे।

ब्रस्तोर से एक घाटी नंगा पर्वत के नीचे तक जाती है — उस घाटी का ब्रान्तिम गाँव तरिशंग है जहाँ नंगा पर्वत से निकला एक तुषार-नद समाप्त होता है। ब्रस्तोर का गाँव घाटी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत से ब्राने वाली सहायक नदी के संगम पर स्थित है। ब्रस्तोर दरद राजाओं की राजधानी था।

सिखों के समय में अस्तोर का राजा उन्हें ख़िराज देता था। ज़ोरावरसिंह के सहकारी वजीर लखपत ने स्कर्ट् जीत कर हरपोला दरें से अस्तोर पर आक्रमण किया, और चार महीने के घरे के बाद राजा को केंद्र कर ले गया। लेकिन लाहीर-दरबार ने उसे मुक्त कर दिया। परन्तु शीघ्र ही सिखों ने गिलगित जाने के लिए अस्तोर का मार्ग अपनाया और वहाँ उन्होंने अपनी एक चौको विठा दी। तब से राजा की स्वाधीनता कम होती गई और वह महाराजा का मात्र जागीरदार बन गया।

हतू, शिर दरें के पार सिंध-घाटी है। वहाँ एक नाले के किनारे थलीचा नाम का क्रोटा गाँव है। नो मील आगे ववनजी है।

यहाँ भी दरद जाति के लोग बसते हैं, परन्तु पहले यह स्थान शायद रोन्दू के राजा द्वारा अनुशासित था। सुलेमान शाह के आक्रमण ने इस हरे-भरे गाँव को तबाह कर दिया था। अब यह एक छोटा गाँव है, परन्तु ववनजी गिलगित के मार्ग में यह महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर सिंध नदी को पार करना पड़ता है। डोगरों ने यहाँ एक छोटा किला बनवाया है। घाटी गरम और खुशक है। सिंचाई से दो फसलें उगती हैं। किले से एक मील पर नाव से पार उतरने का घाट है। कुछ मील ऊपर गिलगित नदी सिंध में गिरती है।

गिलगित को दरद लोग गिलग्वित पुकारत हैं। बदख्शां झौर चित्राल के प्रदेशों को घरने वाल पर्वतों से उतर कर जो नदी बबनजी के ऊपर सिंध में गिरती है, उसकी घाटी के निचल मार्ग को गिलगित कहते हैं। यह गिलगित नदी १२० मील लम्बी है। यासीन के प्रदेश में ६० मील, पुनिद्याल के प्रदेश में २४ मील झौर गिलगित में ३४ मील बहती है।

इसके अतिरिक्त उत्तर-पूरव की दिशा में एक लम्बी घाटी है जिसमें दो कोटी जागीरें हैं—'हुंजा' और 'नगर'।

गिलगित घाटी का निचला भाग दो तीन मील चोंड़ा है। दोनों श्रोर ऊँचं चहानी पर्वत हैं। घाटी में भी ऊँचे-नीचे पथरीले पठार हैं। प्रथिकांश भाग ऊसर-वंजर है। परन्तु पार्श्व से श्राने वाले नालों के मुख पर हरे-भरे स्थान हैं, श्रोर बस्तियाँ हैं। दिचला पूर्व के पर्वत एसे नालों से जगह-जगह पर कटे हुए हैं। परन्तु उत्तर-पूर्व के पर्वत विशाल श्राकार के हैं। 'से' घाटी श्रोर गिलगित घाटी को श्रलग करने वाले थार से ये पर्वत स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनमें से एक २५ हज़ार फुट से ज्यादा ऊँचा है। पर्वत नंगे हैं, केवज दिज्ञाए-परिचम की दिशा में चीड़ के जंगल हैं।

रिलिगित का गांव नदी के दाहिने तट पर है। यहां पर एक वर्गमील में खेती होती है। मकान अस्तोर की तरह के चोरस क्रतों के होते हैं। गिलिगित में एक किला है। अनेक आक्रमणों के बीच और बाद में यह किला ट्रटा और बना है। इसका दरद शैली का स्थापत्य है, अर्थात् लकड़ी के ढांचे में पत्थरों की चिनाई है।

गिलगित ४८०० फुट की ऊँचाई पर है, और यहां की जलवायु बाल्तिस्तान की-सी है, केवल बरफ कम गिरती है। गेहूं, जो, धान, मक्का, बाजरा, मूंग, उरद, मसूर, सरसों, कपास, खूबानी, अंगूर, सेब, नासपाती, अंजीर, अखरोट, अनार, अनाव, सरदा, तरबूज आदि पैदा होते हैं। थोड़ी मात्रा में रेशम भी पैदा होता है। रेशम और ऊन के मिले-जुले कपड़े बुने जाते हैं, और सिंध की तलहटी की तरह यहां भी नदी की बालु में से सोना धोकर निकालते हैं।

िंत्तिगत गांव से उसी घाटी में चार मील झागे शरीत और गुलपूर गांवों के पास, जहां घाटी संकुचित हो जाती है, गिलगित का प्रदेश समाप्त हो जाता है और पुनिझाल का इलाका शुरू होता है। गुलपूर पुनिझाल में है।

पुनिश्राल घाटी २ ४ मील लम्बी है श्रोर उसमें ६-१० गांव हैं। ये गांव ४ ४०० फुट से ४००० फुट की ऊँचाई तक बसे हुए हैं। यहां का मुख्य स्थान शेर है—नदी के बायें तट पर। घाटी के बीच में स्थान-स्थान पर पार्श्व से शैल-बाहु श्राकर उसे संकुचित कर देते हैं। ऐसे स्थानों को यहाँ 'दरबन्द' पुकारते हैं। शेर का किला सबसे मज़बूत है। बाहर ऊँचा परकोटा है, भीतर बुर्ज़ श्रोर फोंपड़िशां हैं। इस घाटी का बुबर गाँव ज्यादा बड़ा श्रोर समृद्ध है। इस प्रदेश में गांव कितों के भीतर ही बसते हैं।

रात को लोग जानवरों को लेकर किले में चले जाते हैं। संतरी मीनारों

( बुर्जों ) पर खड़े होकर पहरा देते हैं।

समूचे कारमीर राज्य के सांस्कृतिक भूगोल पर एक विहंगम दृष्टि डालने के परचात् हमारे लिए यह जान लेना भी ब्रावश्यक है कि जम्मू, कारमीर ब्रोर लद्दाख के पर्वतीय प्रदेशों में प्रकृति ने अपना कितना खनिज-खनिज पदार्थ वैभव किपा रखा है; क्योंकि यदि इस धन को निकालकर मनुब्य अपने उपयोग में ले ब्राये तो सभवतः कारमीर राज्य में बसने वाली अनेक जातियों के सांस्कृतिक ब्रोर ब्रार्थिक जीवन में पहली बार इतनी व्यापक कान्ति हो जायगी, जो कुकु वर्ष पहले तक अकल्पनोय थी।

भूतत्त्व शास्त्रियों का मत है कि जम्मू और लद्दाख में इतना खनिज-वैभव छिपा पड़ा है, जिसका अनुमान करना कठिन है। जम्मू के प्रान्त में जंगलगली, जिगनी, कालकोट, मेत्का, महोगल, जम्मूनगर और कोटली ब्रादि में या उनके ब्रास-पास कोयले की खानें हैं। कारमीर की घाटी में शुद्ध कोयले की खानें तो नहीं हैं. परन्त करेवों के नीचे ऐसे कोयले की मोटी तहें हैं जिनमें काष्ठ की गठन शेष है। निरीक्तकों का यह भी अनुमान है कि जम्मु प्रान्त में रामनगर और 'नरवधन' के नीचे पेटोल है । देशज लोहा तो प्राचीन काल में भी प्रयोग में झाता था । रामवन का भुजानमा बना पुल देशज लोहे का ही है। कोयल की खानों के निकट ही लोहे की खानें भी हैं। रजौरी के निकट भी लोहे की पन्द्रह फुट मोटी तह की पट्टी मिली है। तांव की खानें अनेक स्थानों पर हैं। लाशियल की खानों में, शस्यल, सखवाल गली से सलाल गैंता की पट्टी में और कुलनसिंह की घाटी, किश्तवाड़, जांस्कार, रियासी और वानहाल में ताँवे की खाने हैं। सिध गिलगित, करगिल और स्कर्द के इलाकों में सिंध नदी के पानी में से सोने के करण हानकर एकत्र किये जाते हैं। द्रास और सुरु ब्रादि नदियों के पानी से भी सोने के कण काने जाते हैं। जम्म प्रान्त में चीनो मिट्टी श्रोर एंलुमीनियम धातु की मिट्टी बहुतायत से प्राप्त हो सकती है। मेंगनीज भी इन स्थानों पर प्राप्य है। काश्मीर की घाटी में बुनियार के बन के पास चांदी की मिट्टी है। किस्तवाड़ के छछानाला और कोटली में चाँदी-मिली मिटी है । कर्लाई की थातु रामसू , खलेनी और सुमजन पाडर में बड़ी मात्रा में मौजूद है और रियासी के पास जस्ते की खान है। सीमान्त के प्रदेशों में और किश्तवाड़ श्रीर करनाह में श्रवरक यत्र-तत्र विखरा मिलता है । द्रास, वेनहत श्रीर ताशगाय के निकट कोमियम धात की विशाल शिलायें हैं । प्रेफाइट, सिलखड़ी ब्रोर गेरू उरी के निकट बरारीपुर में प्राप्य है। शिगर की घाटी में जहरमोहरा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। पाडर में नीलम की खान है और अनेक प्रकार के रूबी और दूसरे

जवाहर मिलते हैं। सोडा, नमक, सोहागा, अस्वेस्टॉस आदि अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ कारमीर राज्य में यत्र तत्र मिलते हैं। कारमीर राज्य में जितनी खनिज सम्पत्ति पर्वतों के नीचे दवी पड़ी है, उसकी सहस्रांश भी निकालकर मनुष्य के उपयोग में नहीं लाई गई है। इसी कारण उद्योग-धन्धों की यहां पर इतनी कमी है और कतिपय दस्तकारियों के अतिरिक्त यहां की अधिकांश जनता को कृषि पर निर्भर करना पड़ता है।

percentile of arms for the part of when

THE WELL AND THE MADE THE THE PROPERTY OF THE SPECIAL PROPERTY OF THE SPECIAL

#### तीन

## जातियों का कारागार

इस समय युद्ध-प्रस्त काश्मीर के प्रति समूचे भारत में सहानुभूति की स्वाभाविक लहर उमड़ पड़ी है। अत: काश्मीर की संस्कृति से संबन्ध रखने वाली पुस्तक में काश्मीर (राज्य) अरुचिकर को 'जातियों का कारागार' सिद्ध करना या कहना, कदाचित कतिपय पाठकों को रुचिकर न लगे । परन्तु किसी भी वैज्ञानिक नाम ? विवेचन में तथ्यों को प्रकाश में लाते समय यह पचपात नहीं किया जा सकता कि केवल रुचिकर तथ्यों को ही उपस्थित किया जाय थ्रोर अरुचिकर तथ्यों को छलपूर्वक वर्जित कर दिया जाय। इस हीन और अवैज्ञानिक प्रवत्ति की ब्राशा केवल उन्हीं लेखकों से की जानी चाहिए जो समय ब्रौर ब्रवसर देखकर जिखते हैं, और दामन के धब्बे छिपाने में सिद्ध-हरूत हैं। यहां पर विज्ञ पाठकों के लिए यह विचारणीय है कि ऐसी अवसरवादी प्रवृत्ति से हम किचित सामयिक लाभ चाहे उठा लें, परन्त उससे हम किसी देश, जाति या राष्ट की सांस्कृतिक समस्याओं को न समभ सकते हैं और न उनका कोई सही समाधान ही खोज सकते हैं।

यदि किसी देश या राज्य में अनेक जातियां बसती हों, परन्तु यदि उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के विकास की सुविधाएँ न हों; यदि उनके जातीय-जीवन की विशिष्टता को उपेचा से या सचेत कारागार क्यों? सिक्रिय चेष्टा से दवाने या मिटाने का प्रयत्न किया जाता हो; यदि इन समस्त प्रतिकृत परिस्थितियों के साथ-साथ इन जातियों को एक निरंकुश शासन के अन्तर्गत रहने के लिए बाध्य किया गया हो, तो उस देश या राज्य को 'जातियों का कारागार' ही कहा जायगा — उसी अर्थ में जिस अर्थ

में जारशाही रूस को लेनिन ने 'जातियों का कारागार' कहा था। काश्मीर-राज्य वस्तुत: एक राज्य नहीं वरन् एक छोटा-सा साम्राज्य है, जिसके अन्तर्गत न केवल अनेक प्रदेश हैं, बल्क अनेक ऐसी जातियां भी बसती हैं, जिनके जातीय-जीवन के विकास के मार्ग अभी तक वन्द हैं। यह जाति-विभिन्नता उस प्रकार की नहीं है जैसी साधारणतया अनुसानित की जाती है। भारत में किसी जाति की उप-जातियों को भी जो, वर्ण या कर्म-भेद के कारण भिन्न होती हैं, प्रचलित प्रयोग में 'जाति' ही कहने की प्रथा है। इन उपजातियों के भी वंश और गोत्र के आधार पर अनेक विभेद किये जाते हैं। परन्तु आधुनिक अर्थों में जाति से तात्पर्य केवल उस जन-समृह से होता है जिसकी संस्कृति और भाषा एक हो, जिसका इतिहास और लोक-परंपरा एक हो, जिसका ब्रार्थिक ब्रौर सामाजिक जीवन परस्पर निर्भर ब्रौर संयुक्त हो और जो एक संयुक्त प्रदेश में निवास करता हो । इस वैज्ञानिक अर्थ में जो जन-समृह एक विशेष जाति की संज्ञा प्राप्त करता है, उसके संयुक्त-जीवन के विषय में अनेक सामान्य राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। काश्मीर (राज्य) में निवास करने वाली जातियों के सांस्कृतिक-स्तर में इतना वैषम्य है कि कोई जाति तो मध्यकाल को पार करके ब्राधुनिक होती जा रही है, और कोई अभी तक कवीलों का जीवन ही व्यतीत करती है। किसी जाति की भाषा और साहित्य उन्नत है, और किसी जाति के पास अपनी भाषा के लिए लिपि भी नहीं है: यहां तक कि यदि जाति का चार-पांच हजार वर्षों का इतिहास प्राप्त है तो अनेक जातियों के अस्तित्व का पता पिक्कली शताब्दी के उत्तरार्थ में ही लगा है। इससे कारमीर की जातीय और सांस्कृतिक समस्या अत्यन्त जिंटल हो गई है।

परन्तु इस समस्या को सही दृष्टिकोण से समभने में जन-गणना की रिपोर्टें बहुत थोड़ी सहायता देती हैं। जिन सिद्धान्तों के आधार पर ब्रिटिश सरकार भारत में जन-गणना कराती थी, वे उतने वैज्ञानिक नहीं थे जितने जन-गणना साम्प्रदायिक भेदों को और मज़बूत बनाने के लिए उपयोगी थे। का दोष जन-गणना का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी आदि धार्मिक सम्प्रदायों के अनुयायियों की संख्या की क्षानबीन करना होता था। इस दिशा में इस पड़ताल को अधिक सूचम और अन्तर्भेदी बनाने के लिए इन सम्प्रदायों के उपभेदों, वर्ण-त्र्यवस्था पर आधारित बाह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र आदि विभेदों में वेंटे लोगों की संख्या भी दर्ज की जाती थी।

उदाहरण के लिए सन् १६४१ की जन-गणना की रिपोर्ट से यह पता लगाना ग्रासान है कि काश्मीर राज्य की ४०,२१,६१६ जन-संख्या में ३१,०१,२४७ मुसलमान हैं, ८,०६,१६६ हिन्दू हैं (जिनमें काश्मीर के ७६,८६८ पंडित भी सिम्मिलित हैं), ६४,६०३ सिख हैं, ४०,६६६ बोद्ध हैं, ३०७६ ईसाई हैं ग्रोर १४२६ जैन-पारसी-यहूदी-यूरोपीय ग्रादि मिला कर हैं। इन सम्प्रदायों के लोग जम्मू, काश्मीर या सीमान्त प्रदेशों (लहाख, वाल्तिस्तान ग्रोर दरिस्तान ग्रादि) में किस संख्या में बँटे हुए हैं, इस जन-गणना से यह भी ज्ञात हो जाता है। परन्तु उससे यह पता लगाना कठिन है कि काश्मीर-राज्य में कितनी जातियां वसती हैं ग्रोर उनकी जन-संख्या कितनी है और उस जन-संख्या में शिक्तित मनुष्यों का ग्राद्शित कितना है। केवल यह जान लेना कि सारे राज्य में ७ प्रतिशत लोग शिक्तित हैं, जिनमें ४.२ प्रतिशत मुसलमान, १४ प्रतिशत हिन्दू, ३२ प्रतिशत सिख ग्रोर ४.१ प्रतिशत बोद्ध शिक्तित हैं, पर्याप्त नहीं है ग्रोर इस सूचना का ग्राधार भी साम्प्रदायिक है।

वस्तुत: इस प्रकार की दूषित जन-गणना के फल-स्वरूप हर समस्या को संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टि से देखना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए कारमीरी पंडित अपने को कारमीर में एक अल्प-संख्यक जाति समभते हैं, जब कि जातीय दृष्टि से उनमें श्रौर काश्मीरी मुसलुमानों में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार शिचा और संस्कृति से संबन्ध रखने वाले प्रश्नों पर भी लोग साम्प्रदायिक ढंग से सोचने लगे हैं, जिससे भारत में एकदम भिन्न जातियों को एक ही ढाँचे में ढालने की प्रवित्त जोर पकड़ रही है, और विभिन्न जातियों के विशिष्ट जीवन को बलात् दबाकर उनकी प्रकृत प्रतिभा को कचल डालना केवल चम्य ही नहीं श्रोचित्यपूर्ण लगने लगा है । काश्मीर के नेता भी प्रारंभ में इस साम्प्रदायिक नागफाँस में फँसने स अपने को बचा नहीं पाये । परन्तु 'नया काश्मीर की योजना' में उन्होंने साम्प्रदायिक नहीं वरन जातीय दृष्टि से समस्याओं पर सोचा है । और यदि वे इस योजना को कार्यान्वित करने से पीछे न हुटें तो निश्चय ही जातीय समस्याओं श्रीर उनके समाधानों को साम्प्रदायिक दलदल में से बाहर निकालकर वे कारमीर की जातियों को तो विकास-पथ पर अग्रसर करेंगे ही, साथ ही भारत और पाकिस्तान को भी इस दलदल में से बाहर निकलने की प्रेरणा देंगे। 'भविष्य की समस्याओं' पर विचार करत समय इस इस प्रश्न का सम्यक विवेचन करेंगे। यहां पर काश्मीर राज्य की विभिन्न जातियों का सन्तिप्त परिचय देना ही अभिप्रेत है।

प्राचीन विवरणों में काश्मीर की घाटी झौर उसके सीमान्त प्रदेशों में

बसनेवाली विभिन्न जातियों के जो उहेख आये हैं, उनसे प्राचीन विवरण वर्तमान जातियों के पूर्व नाम-रूप जानने में सहायता मिलती है।

कारमीर घाटी में प्राचीन काल में विभिन्न जातियां बसती थीं, इसका पता पुराने विवरणों से नहीं मिलता। अर्थात् उस काल में भी यहां की जातियों में वही सामान्य एकता थी जो आज है। ह्यूनसांग ने 'की-ली-तो' नाम की किसी जाति का जिक करते हुए लिखा है कि वे लोग काश्मीर के आदि-निवासी थे और बौद्धों के विरोधी थे। परन्तु ये लोग कौन थे, यह इस समय अज्ञात है। उन्हें 'कृत्य' या जनरल किनंघम के 'कीर' कहना प्रमाण-सिद्ध नहीं है।

कल्हण ने कारमीर की जनता के विभिन्न कवीलों का ज़िक किया है, परन्तु ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जा सके कि यह भेद जातिगत् था और वर्ण या कर्म-भेद पर आधारित नहीं था। कल्हण ने 'लवगयस' और 'तंत्रिन' आदि 'कामों' (कबीलों) का ज़िक किया है। वे गाँव के मुसलमानों में 'लोन' और 'तांत्रे' के रूप में अब भी मिलते हैं। परन्तु इन 'कामों' द्वारा उस समय चाहे जो भेद प्रकट किया जाता हो, आजकल ये लोग अन्य साधारण काश्मीरियों से भिन्न नहीं हैं।

राजतरंगिनी से यह भी ज्ञात होता है कि ये क़बीले काश्मीर घाटी के विशेष चेत्रों में नहीं रहते थे, बल्कि सारी घाटी में फैले हुए थे। उनमें से केवल 'हूम्ब' (डोम्ब) नहीं बदले। वे ब्राज भी नीच कार्य करते हैं, जैसे कल्हण के समय में करते थे। 'बातलों' की तरह ये लोग भी हीन ब्रौर निकृष्ट समक्ते जाते हैं, ब्रौर दूसरे काश्मीरी उनसे विवाह-संबंध नहीं करते। इस कारण इन लोगों की ब्राकृति में ब्रपनी मूल जिप्सी रूप-रेखा बाकी है।

राजतरंगिनी के अनुसार घाटी के दिन्न और पश्चिम के पहाड़ी इलाक़ों में 'खरा' जाति रहती थी। दिन्न गुरूव में किरतवाड़ की घाटी से लेकर पश्चिम में वितस्ता की घाटी तक एक अर्ध-वृत्ताकार नेत्र में इस जाति की वस्तियां फैली हुई थीं। प्राचीन 'खरा' आजकल के 'खख' हैं।

वितस्ता-घाटी के उत्तर में किशन-गंगा तक 'वम्च' जाति रहती थी। 'शारदी' के ऊपर किशनगंगा की घाटी में उस समय भी 'दरद' जाति रहती थी। दरद काश्मीर के उत्तरी पड़ौसी थे। मेगस्थनीज़ को उनके सिर्फ उत्तरी सिंध प्रदेश में रहने का पता था। कल्हण ने उत्तर के 'म्लेकों' का भी उल्लेख किया है। संभवत: इस शब्द का प्रयोग उसने मुसलमान हुए दरदों के लिए किया था, जो

सिंध और उसके आगे बसते थे।

काश्मीर के उत्तर-पूरव और पूरव में 'भौट' रहते थे — तिब्बती जाति के लोग।
प्राचीन काल में सीमान्तों पर बसने वाली ये जातियाँ कभी-कभी काश्मीर
के ब्राधीन भी रही हैं, परन्तु ब्रधिकतर खश, वस्च ब्रौर दरद जातियों से होटे-मोटे
युद्ध होते रहते थे, क्योंकि विवरण के ब्रनुसार ये जातियां ब्रत्यन्त उपद्वी थीं।

भौगोलिक दृष्टि से हमने काश्मीर राज्य को तीन पर्वतीय-चेत्रों में बाँटा था। इन तीनों चेत्रों में जो अनेक जातियाँ बसती हैं उनकी ब्युत्पत्ति या तो आर्थ है या तुरानियन। परन्तु ये जातियाँ प्राचीन काल से ऐसी वर्तमान नीची पहाड़ियों या घाटियों में बसती आई हैं जिन्हें ऊँचे-ऊँचे

चतमान नीची पहाड़ियाँ या घाटियों में बसती ब्राई हैं जिन्हें ऊँचे-ऊँचे जातियाँ पूर्वत विभाजित करते हैं, जिसके कारण परस्पर-संबंधित जातियों में भी एक लम्बे काल की पृथकता के कारण चारित्रिक भिन्नता

आ गई है। फ्रेडरिक डू ने इन जातियों की तालिका इस प्रकार दी है-

ग्रार्थ

डोगरा काश्मीरी

चिवाली दरद

पहाड़ी

तुरानियन

तिब्बती ( अर्थात् वाल्ती, लहाखी और चाम्पा )

डोगरा और चिवाली एक ही जाति के हैं, परन्तु अब उनमें सांस्कृतिक भेद उत्पन्न हो गया है। ये जातियां नीचे के मैदान और बाह्य-पर्वतों के प्रदेश में रहती हैं। दोनों आर्य-कुल की जातियां हैं और परस्पर-संबंधित हैं। केवल धार्मिक और सामाजिक भेद ने उनमें साधारण-सा जातीय-भेद भी उत्पन्न कर दिया है।

'डोगरा' ह्गर-देश की जाति है। जम्मू के निकट मानसर और सरोई सर नाम की दो पवित्र भीलें हैं। इनके कारण संस्कृत में निकटवर्ती प्रदेश को 'द्रिगत्तदेश' कहते थे। उससे 'ड्रगर' और 'डोगरा' निकला। डोगरा डोगरों की ब्राकृति सुन्दर होती है। साधारण कद, इरहरा वदन, ऊँचे स्कंथ, दुवली टांगें, वादामी रंग, सुन्दर मुख, किंचित् टेढ़ी सुग्गे की-सी नाक, गहरे भूरे रंग की ब्रांखें और काले बाल—डोगरों की ब्राकृति की यही विशेषताएँ हैं। , अन्य भारतीय हिन्दुओं की ही तरह डोगरों में भी वर्ग-भेद और कर्म-भेद के अनुसार अनेक उप-जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत (मियां और राजपूत), खत्री, ठाकर, जाट, विनया, कार, नाई और जीवर (कहार)। ध्यार, भेघ और इस आदि अञ्चत जातियां हैं।

स्थानिक कारणों से राजपूतों में अनेक विभेद हो गये हैं, जैसे जम्बाल, बलौरिया, जसरौटिया ब्रादि। जम्मू, बलावर ब्रौर जसरोटा के राजाब्रों के वंश से संबंध रखने के कारण ये नाम पड़े होंगे।

मध्यकाल में हर दस मील पर इस प्रदेश में एक छोटा राजा हुआ करता था। राजपूत राज करते थे या फौज में भरती होते थे। इसी कारण जम्मू में राजपूतों में दो वर्ग पैदा हो गये हैं। एक वर्ग 'मियां राजपूत' कहलाता है, दूसरा केवल राजपूत या किसान राजपूत। 'मियां' हिन्दी का शब्द है, जिसका अर्थ है 'स्वामी'। यह शब्द सम्मान सूचक सम्बोधन के रूप में प्रयुक्त होता है।

मियां कुक काम नहीं करते । हल पकड़ना उनके लिए पाप है । शिकार खेलना उनका प्रधान व्यसन है । उन्हें अधिकतर ज़मीन मुफ्त मिली हुई है, जिसे किसान जोतते हैं । आजकल ये लोग राज-कर्मचारी बनने लगे हैं और डोगरा-फ़ौज में भी भरती होते हैं ।

महाराजा गुलावसिंह के पहले तक मियां राजपूतों में अपनी लड़िकयों का वध कर देने की प्रथा थी। या तो लड़की को वे जिन्दा ही दफ़ना देते थे, या जंगल में छोड़ आते थे। किसी दूसरे के घर में ब्याह कर अपनी लड़की को भेजना उन्हें सहा न था। परिणामस्वरूप मियां राजपूतों को किसान राजपूतों या ठाकरों की लड़िकयों से विवाह करना पड़ता था। परन्तु उनके घर में आकर लड़की पुनः कभी अपने मायके का मुख नहीं देख सकती थी। अब लड़िकयां मारने की प्रथा बन्द हो गई है तो मियां लोग बहुधा आपस में ही शादी-विवाह करने लगे हैं।

खाने-पीने में मियां लोग खूब्रा-दूत वरतते हैं। उनके यहां जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वे शोक न मनाकर खुशी मनाते हैं। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं ब्रोर खुशी के गीत गाते हैं। फिर शादी के जुलूस की तरह शानदार जुलूस बनाकर ब्रार्थी ले जाते हैं। परन्तु वे हिन्दुब्रों की तरह इस अवसर पर अपनी दाड़ी-मूळें ब्रोर सिर मुझ्बाते हैं।

मियां डोगरों के स्वभाव के बारे में अधिकतर लोगों का यही अनुभव है कि इन लोगों में जितना दम्भ है, उतनी बुद्धि नहीं होती । हठधर्मी, निरंकुश और लालची स्वभाव के होते हैं ।

महाराजा हरीसिंह भी मियां राजपूत खान्दान का है। और डोगरा-शासन ने काश्मीर में जिस निरंकुशता और अदूरदर्शिता का परिचय दिया है, उससे उनके स्वभाव के संबंध में प्रचलित धारणा और अधिक पुष्ट ही होती है।

किसान और ठाकर राजपूत मुख्यत: खेती करते हैं या फ़ौज में भरती होते हैं। मियां घरों में उनकी लड़कियां व्याही जाती रही हैं, परन्तु वे मियों की लड़-कियां स्वयं व्याह कर नहीं ला सकते।

डोगरा खत्री उच्चर्य के विश्वक होते हैं। वे मुशीगीरी का पेशा करते हैं। राजपूतों से यद्यपि अपेचाकृत कम सुन्दर, परन्तु अधिक कुशाप्र-बुद्धि के होते हैं।

इनसे नीचे बनिया, कार, नाई श्रौर जीवर श्रादि हैं। जीवर कहार वर्ग के हैं जिनका कार्य पालकी ढोना, चौका-बर्तन करना, श्राटे की पनचिकत्रयां चलाना श्रादि है।

ध्यार, मेघ और इस अकृत वर्ग के लोग हैं। ये लोग आर्थों से पूर्व के आदि-निवासियों के वंशज हैं। ध्यार लोहा तपाते हैं। ईंटें पाथना, कोयला बनाना आदि और दूसरे निकृष्ट समभे जाने वाले काम ये लोग ही करते हैं।

मेघ और डूम ब्रादि का रंग सांवला और कद कोटा होता है और मुख पर कम घनी दाढ़ी होती है।

इगर देश में लोग अधिकतर हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। काफी संख्या इस्लाम के अनुयायियों की भी है, ये लोग मुख्यत: जुलाहे का काम करते हैं।

हूगर-देश में 'डोगरी' भाषा बोली जाती है जिसके बोलने वालों की संख्या २,८३,४७१ है।

'चिवाल' वाह्य-पर्वतों के चेत्र के उस भाग को कहते हैं जो पूरव चिवाली में चिनाव और पश्चिम में भेलम के बीच में स्थित है। अतः इस प्रदेश के निवासी चिवाली कहलाते हैं।

'चिवाल' शब्द 'चिव' से निकला है। 'चिव' एक राजपूत क्वील का नाम था। ये चिवाली पहले 'डोगरा' रहे होंगे क्योंकि उनकी अनेक उप-जातियों के नाम डोगरों से मिलते-जुलते हैं। चिवाली अधिकतर इस्लाम के अनुयायी हैं, परन्तु राजपूतों (हिन्दू) में चिव, जराल, पाल आदि जो उपजातियां हैं, वे मुसलमानों में भी हैं। केवल इतना ही नहीं, ये मुसलमान आज भी एक सीमा तक हिन्दू वर्ण-व्यवस्था के नियमों का पालन करते जाते हैं। उनमें खान-पान का व्यवहार तो एक हो गया है, परन्तु शादी-विवाह में वे हिन्दू-रीति को ही बरतते हैं, अर्थात् या तो अपनी ही जाति में शादी करेंगे या अपने से नीची जाति की लड़की लायेंगे और अपनी लड़की का विवाह ऊँची जाति में ही करेंगे। राजपूतों के अतिरिक्त जाट और ठाकरों ने भी बड़ी सख्या में वहां पर इस्लाम अपना लिया है।

इसके अतिरिक्त चिवाल में अनेक ऐसी जातियां हैं जिनकी व्युत्पत्ति के वार में सब कुछ अज्ञात है।

इनमें से पुंछ और भेलम के बीच में भिलने वाती 'सूदन' जाति है। सूदन एक ऊँची जाति समभी जाती है और उसका चिवालियों में वही स्थान है जो डोगरों में मियां वर्ग के राजपूतों का है। सूदन और दूसरी उच्च जातियों को चिवाल में 'साहु' कहकर पुकारते हैं।

दरहाल घाटी के उच्चतम भागों में ( अर्थात् रजोरी के उत्तर-पूरव में ) 'मिलिक' वसते हैं। यह उपाधि अकबर की दी हुई है। ये मिलिक प्रारंभ में किस जाति के थे, मुगल अथवा कारमीरी, यह कहना कठिन है। दरों की हिफाजत के लिए मुगलों ने 'मिलिक' नियुक्त किये थे। उन्हें गांव दिये थे जो नौकरी के दौरान में उनके पास रहते थे। कालान्तर में यह पद पैतृक हो गया। मिलिक अपनी वेटियां जरालों में ब्याहते हैं। जराल ( पुराने राजपूत ) रजौरी पर राज करते थे।

चिवाली ब्राकृति में डोगरों से मिलते-जुलते हैं। परन्तु वे डोगरों की ब्रापेचा ब्राधिक हुए-पुष्ट ब्रोर परिश्रमी होते हैं।

ग्रत्यन्त उत्तर-पश्चिम में दो जातियां वसती हैं, जिन्हें भी चिवाली ही कहना उपयुक्त होगा। यह जातियां 'खख' ग्रोर 'वॅम' हैं। जिंगल ग्रोर मुज़फ्फरा-वाद के बीच में 'खख' वितस्ता-घाटी के वायें तट पर ग्रोर 'वॅम' दाहिने तट पर बसते हैं। इन जातियों के उपद्रवों का उल्लेख विवरणों में वार-वार हुग्रा है। क्वाइली हमले के पूर्व काश्मीर में बच्चों को 'खोख्य' (खख का बहुवचन) के नाम से डराते थे।

ये दोनों जातियां कारमीरियों और चिवालियों के बीच की हैं।

'खख-बँम' प्रदेश के नीचे कोटली और मीरपुर के इलाके में एक 'गक्खड़' जाति रहती है जिसे 'साहु' वर्ग में ही गिनना चाहिए। गक्खड़ अधिकतर भेलम के दाहिने तट पर पाकिस्तान के इलाक में बसे हुए हैं। वहां पर अनेक किलों और राज-महलों के भग्नावशेष हैं। कहते हैं कि रामकोट का दुर्ग 'तोग्लू' नाम के किसी गक्खड़ ने बनवाया था।

चिवाल के पूर्वी भाग में चिवाली मुसलमानों के घरों में कुझ वर्ष पूर्व तक देवताओं की मूर्तियां भी होती थीं, और सन् १८७६ तक वे हिन्दू घरों की लड़िक्यों से विवाह भी करते थे। उनके घरों में आकर भी वे हिन्दू ही बनी रहती थीं।

मुज़फ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ आदि में कुछ गांव सिखों के हैं। ये लोग चिवाली नहीं हैं, बल्कि पंजाबी सिख हैं, जो सिख-शासन के समय यहां पर अपने उपनिवेश बसाकर रहने लगे थे।

मध्य के पर्वतों के समूचे प्रदेश में पहाड़ी जातियां वसती हैं।
पश्चिम में अस नदी की घाटी में स्थित बूदिल तक पहाड़ी
पहाड़ी जातियां फैली हुई हैं। उसके आगे के लोग चिवाली
जाति के हैं।

पहाड़ी लोग अत्यन्त हष्ट-पुष्ट, परिश्रमी और कर्मठ होते हैं। उनकी पेशानी सीधी, भौंहें सुन्दर, नाक विशेषकर टेढ़ी, केश काले और लम्बे, दाढ़ी-मूहें घनी परन्तु होटी होती हैं।

पहाड़ी गरम पह के कपड़ पहनते हैं। बहुधा उनका कोट लम्बा होता है। कई लपेट देकर ऊनी कमरबन्द से उसे बांधते हैं। चूड़ीदार पाजामा पहनते हैं। उनकी टोपी विचित्र प्रकार की होती है, गोल जिसमें पार्व से ऊपर की झोर को मुड़े परदे होते हैं। ये लोग लोई झोढ़ते हैं। स्त्रियां भी लम्बा चोगा पहनती हैं, कमरबन्द बांधती हैं और गोल लाल टोपी लगाती हैं।

मध्य-पर्वतों के प्रदेश में सारे किसान डोगरा जाति के ठाकर है और इम और मेघ हर जगह विखरे हुए हैं।

इस प्रदेश के दिचाण-पूरव के कोने पर जहां से चम्बा-प्रदेश की सीमा शुरू होती है, गद्दी जाति मिलती है। यह जाति संभवतः कभी चम्बा की पहाड़ियों से याई थी। गद्दी हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं और उनमें भी बैसा ही वर्ण-भेद है, यद्यपि वे कहरतापूर्वक उसका पालन नहीं करते। ये लोग भेड़ों के गल्ले लेकर अनुकूल मौसम होने पर ऊँचे स्थानों पर चले जाते हैं। तबी नदी की घाटी के ऊपरी भाग में भी थोड़-से गद्दी रहते हैं। अन्य पहाड़ी जातियों से ये गद्दी एकदम भिन्न जाति के नहीं लगते, क्योंकि उनकी आकृति उनसे मिलती-जुलती है। उनकी वेष-भूषा में केवल एक विशेषता है कि उनकी सख्त कपड़े की टोपी कुक विशिष्ट प्रकार की होती है।

गूजर या गुजर गिह्यों की तरह पहाड़ों पर नहीं रहते, बल्कि नीचे घाटियों में मकान बनाकर रहते हैं। ये गूजर उस जाति (कबीले) के हैं जो दिल्ली से सिंध नदी तक विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई हैं। यहां वे पहाड़ों गूजर से बाहर मैदानों में रहते हैं, या नीची पहाड़ियों पर या घाटियों में। कहीं-कहीं पूरे गांव गूजरों के हैं। परन्तु ये लोग पूरी तरह खेती पर निर्भर नहीं करते । अपनी गाय-भैसे लेकर घूमते रहते हैं । ये लोग इस्लाम के अनुयायी हैं ।

गूजर आर्थ-कुल की जाति है। परन्तु गूजरों की आकृति उच-आर्थी जेसी नहीं होती। उनका माथा संकुचित, भौंहें साधारण, नीचे का मुख भी संकुचित, हल्के रंग की आंखें, दाड़ी वेगरी और कद लम्या और दुवला होता है। परन्तु उनकी नाक अवश्य आर्थी जैसी वक होती है। ये लोग ढीले, छोटे पाजामे पहनते हैं, ऊपर का भाग नंगा रखते हैं। साथ में लोई लेकर चलते हैं। काश्मीर में काश्मीरियों जैसा लिवास पहनते हैं। भैंसें पालते हैं और घी-दूध वेचते हैं। उनकी कोई एक भाषा नहीं है। जाड़ों में जहां वसते हैं, वहीं की बोली वोलते हैं।

गूजर ब्रामतौर पर माँ को 'ब्राली' वहन को 'बीबी' या 'इधी', बेटे को 'गडारा', बेटी को 'गडारी', बेटे की स्त्री को 'वन', पित की वहन को 'नंद' और दूध मथने को 'मेलना' ब्रादि कहते हैं।

पहाड़ी अनेक वोलियां बोलते हैं। हर वीस मील पर बोली बदल जाती है। रामवन, डोडा, किश्तवाड़, पाडर और भद्रवाह की बोलियां भिन्न-भिन्न हैं, यद्यपि एक-दूसरे के अत्यन्त निकट हैं।

पहाड़ी जातियों के प्रदेशों में कारमीरी भी काफी संख्या में जा बसे हैं। भद्रवाह और किरतवाड़ की ब्राधी जन संख्या कारमीरियों की है।

उच पर्वतों की प्रधान शृंखला के पूर्वोत्तर प्रदेश में जिसे आजकल राजकीय व्यवहार में सीमान्त प्रदेश (फ्रिन्टियर इलाका) कहते हैं, मनुज्य की चार जातियां वसती हैं— चाम्पा, लहाखी, वाल्ती और दरद । इनमें से पहली सीमान्त प्रदेश तीन जातियां त्रानियन (तिब्बती) नस्ल की हैं, और अन्तिम की जातियां आर्य वंश की । त्रानियन वंश की जातियां हिमालय को पीठ पर चीन के मैदानों से लेकर काश्मीर के लहाख और वाल्तिस्तान प्रदेशों तक एक विशाल भूभाग में फैली हुई हैं। लहाख और वाल्तिस्तान इन जातियों के सबसे पश्चिमोत्तर प्रदेश हैं।

लहाखी जाति तिब्बती-वंश की है जो सिंध-घाटी में ब्रोर उसकी पार्श्ववर्ती घाटियों में स्थायी रूप से मकान बनाकर रहती है। इस जाति तदाखी ने इस प्रदेश की समस्त कृषि-योग्य भूमि जोत डाली है। लहाखी बौद्ध मतावलम्बी हैं। लहाखियों को 'भोट' या 'भुट' कहते हैं।

लद्दाखियों की ब्राकृति तूरानी है, जिसे चीनी भी कह सकते हैं। उनकी गाल की

हड़ी ऊंची उठी हुई होती है, वहां से नीचे का मुख तीवता से संकुचित हो जाता है। चिवुक छोटी और भीतर की ओर को भुकी होती है। आंखें विशेष प्रकार की हैं। बाहर की कोर अधिक निकती रहती है और पलक के ऊपरी भाग पर भोंह के चर्म की एक शिकन लटकी रहती है। आंखें भूरे रंग की, नाक चिपटी, मुख बड़ा परन्तु भाव-हीन, ऑठ पतले परन्तु प्रतिस्वत और वाल काले होते हैं। ये लोग अपने वालों को सामने से और वगल से ख्व मिलाकर काटते हैं और पीछे की ओर एक विशाल शिखा रखते हैं जिसकी लटें गर्दन तक लटकती हैं। उनकी मूंकें छोटी होती हैं और दाड़ी में बहुत थोड़े वाल होते हैं।

लहा खियों का पहनाबा अत्यन्त साधारण होता है। उनके ऊन के कपड़े बहुधा धूसर ताम्रवण के होते हैं। पुरुष खूब ढीला-ढाला-सा चोग़ा पहनते हैं, जिसे आगे की ओर दुहरा कर ऊनी कमरवंद से बांधते हैं। इस चोगे के नीचे वे लोग और कुछ नहीं पहनते। इसके अतिरिक्त ज्ते, टोपी और ऊनी चादर, बस यही उनका पहनाबा है। स्त्रियां नीले और लाल रंग का घाघरा पहनती हैं, जिसमें खड़ी किलयां जोड़कर अनेक तहें पड़ी रहती हैं। वे अपने कंधों पर ऊन का अस्तर लगा हुआ भेड़ के चर्म का शाल भी डालती हैं। सिर में एक रूमाल बांधती हैं जिसमें माथे से लेकर सिर के मध्य तक शंख या नील मिण्यां टेंकी रहती हैं और कानों पर सलोम चर्म लगे कपड़े की कालर लटकती रहती है।

लहा खियों के लिए उनके पहनावे में ज्तों का सबसे ज्यादा महत्व है। ज्ते पथरीली भूमि श्रीर ठंड से उनकी रक्ता करते हैं। एक मोटे चमड़े का तला होता है जो पांव को ढेंकने के लिए भी घुमा दिया जाता है। उसके ऊपर फेल्ट या कपड़ा घुटनों तक लपेटा जाता है। उसके ऊपर फेल्ट की गेटिसें बांधी जाती हैं। सबसे ऊपर कई बार घुमाकर एक पट्टी बांधी जाती है। स्त्री-पुरुष दोनों एक से ही ज्ते पहनते हैं।

लहाखियों के स्वभाव के विषय में प्रसिद्ध है कि ये लोग खुश-मिज़ाज, शान्तिप्रिय और सरल प्रकृति के होते हैं: हठी और मगड़ाल् नहीं होते। ख्व दिल खोलकर हँसते हैं। 'चंग' उनका जातीय पेय है। यह एक नशीली शराव होती है। चंग के नशे में यदि वे मगड़ा करते हैं तो नशा उतरते ही सब-कुक्र भुला देते हैं। परन्तु लहाखी मौलिक प्रतिभा के लोग नहीं हैं। काफी सरल और अनाड़ी होते हैं। काश्मीरियों की तरह चुस्त, सर्वतोमुखी प्रतिभा के और प्रत्यच्तः युक्ति-युक्तपूर्ण बात करने वाले नहीं होते। इसके विपरीत लहाखी आलसी, अपटु और सच बोलने के सख्त आदी होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे मूर्ख और नासमम होते हैं।

जिस बात को समय और परिश्रम लगाकर समफ्तने की चेष्टा करते हैं उसे सफ़ाई से समफ लेते हैं। मेजर गाडविन ब्रास्टेन का कहना है कि भारत के ब्रन्य लोगों की ब्रपेचा लहाखी मानचित्र को समफ्तने में सबसे ज्यादा कुशाध-बुद्धि के होते हैं।

लहाखियों में भी वर्ग-भेद है, यद्यपि अधिक नहीं। 'ग्याल्पो' या राजा एक वर्ग के होते थे, 'जिरक' या राजकमैचारी दूसरे वर्ग के होते हैं, 'मुंगरिक' लोग किसान होते हैं, ब्रोर 'रिंगन' हीन-कार्य करने वाले लोग हैं। लुहार ब्रोर गानेवाले भी नीचे वर्ग के समभे जाते हैं। उन्हें 'वेम' पुकारते हैं। कोई साधारण लहाखी उनके यहां शादी-विवाह नहीं करता। 'लामा' पुरोहित होते हैं, परन्तु यह पद उन्हें वंशानुगत प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति 'लामा' वन सकता है।

चाम्पा जाति के लोग 'रुणु' की ऊँची घाटियों में रहते हैं। ये लोग लद्दाखियों से बहुत भिन्न हैं यद्यपि उसी नस्ल के हैं, और चाम्पा संभवत: लद्दाखियों के पूर्वज हैं, चाम्पा लोग खानाबदोश जिन्दगी वसर करते हैं, अपनी भेड़-वकरियों के गहे लेकर ऊँची घाटियों

ब्रौर पर्वतों पर चारागाहों की खोज में घूमते-फिरते हैं।

लहा खियों से उनकी ब्राकृति में केवल इतना भेद होता है कि उनकी चियुक कुछ वाहर को निकज़ी होती है, ब्रोर उनके मुख भी कुछ ब्रिधिक भावपूर्ण होते हैं। ये लोग भी ब्रत्यन्त कर्मठ ब्रोर हास्य-प्रिय हैं। जीवन की दुर्निवार कठिनता के बावजूद उनका हास्य मुक्त ब्रोर सरल है। उनका पहनावा भी लहा खियों जैसा ही है, केवल ऊनी चोगे की जगह भेड़ के चर्म का चोगा पहनते हैं।

चाम्पा ब्रोर लहासिथों में विवाह-संबंध नहीं होता । दोनों जातियां एक ही धर्म की ब्रनुयायी हैं, परन्तु चाम्पा उतने कहर नहीं होते । काश्मीर राज्य में बहुत थोड़े चाम्पा वसते हैं—लगभग एक हजार । रुशु के दिल्ला-पूरव में 'लासा' की सरकार के ब्रन्तर्गत जो प्रदेश हैं उनके निवासियों से चाम्पा मिलते-जुलते हैं । संभवत: व एक ही जाति के हैं ।

अधिकांश लहाखी खेती करते हैं। कारीगर वर्ग के लोग बहुत कम हैं, और दुकानदारी अधिकतर विदेशी (काश्मीरी आदि) या उनके संसर्ग से उत्पन्न वर्ग-शंकर जाति के हाथ में है। इस प्रकार लहाख के निवासी जीवन-निर्वाह धरती-पुत्र हैं। किसान स्वयं अपनी ज़मीनें जोतते हैं। हर का ढंग परिवार के पास दो से चार एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है। इसकी पैदाबार से तथा अन्य प्रकार की मेहनत-मजूरी करके वे सरकारी कर देने के बाद किसी तरह अपना पेट-पालन कर लेते हैं। परिवार के

बेटे ब्रापस में जमीन बांटते नहीं हैं, बिल्क शामिल रहकर काम करते हैं। उच्चर्म के लोग भी धरती से ही संबंधित हैं। उन्हें या तो सरकार से मुफ्त जमीन मिली होती है, या उनके पास ब्रोरों से ज्यादा ज़मीन होती है, जिसे वे मजदूरों से कमवाते हैं।

लद्दाख की प्रधान पैदाबार जो है। जो १४ हज़ार फुट की ऊँचाई पर भी पैदा हो जाता है। नीचे स्थानों में गेंहूं भी बोते हैं, परन्तु लद्दाखी गेंहूं बहुत कम खाते हैं। वहां पर फसल तैयार करने के लिए कई बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, यद्यपि लद्दाख में धूप ख्व निकलती है जिसके कारण फसल खराब होने का डर नहीं रहता, परन्तु जांस्कार के ऊपरी भाग में, जो चिरस्थायी हिमाच्छादित पर्वतों के निकट है, सूरज इतना नहीं तपता कि फसल पक सके।

लहाख में याक और साधारण गाय के खबर खेत जोतते हैं। ऐसे मिश्र पशु को 'ज़ो' पुकारते हैं और उसकी मादा को 'ज़ोमो' कहते हैं। फ़सल या तो हैंसिये से काटी जाती है या मुलायम धरती में से खींचकर निकाल ली जाती है।

लद्दाखियों का भोजन अत्यन्त साधारण होता है। सुबह नारते के समय जो का दिल्या खाते हैं, दोपहर को मक्खन-दूध के साथ जो का सन् और रात को पुनः दिलया खाते हैं। दिलया के साथ चाय, गोरत या सब्ज़ी वगेरह भी मिल जाने पर जोड़ते हैं। अन्य भारतीयों की तरह ये लोग खान-पान के बारे में बहुत नियम-पावन्दी के कायल नहीं होते कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, गोरत भटके का हो या हलाल का। गोरत के लिए पशुओं को मारने का उनका ढंग यह है कि वे जानवर का मुंह बाँधकर उसका दम घोंट देते हैं।

उनका सबसे प्रिय पेय 'चंग' है। यह एक प्रकार की 'वियर' होती है जो लहाखी स्वयं तैयार करते हैं। चाय उनका दूसरा प्रिय पेय है। परन्तु लोग इतने निर्धन हैं कि चाय प्राप्त करना दुष्कर हो जाता है।

इस सूच्म भोजन श्रोर पेय पर जीवित रहकर भी लहाखी संसार की सबसे कर्मठ जाति है। बोभ उठाने में तो श्रद्वितीय है। स्त्रियाँ भी सिर पर भारी बोभ लादकर बीस-पचीस मील का सफर तय कर डालती हैं, फिर भी उनके खुशी के गीत बन्द नहीं होते। लहाखी जाड़े के विरुद्ध भी श्रत्यन्त सहनशील होते हैं— चाम्पा लोगों की तुलना में तो नहीं, लेकिन काश्मीरियों से कहीं ज्यादा। चाम्पा तो ११ हज़ार फुट से नीचे की गरमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते।

परन्तु लहाखियों में न नहाने की प्रथा है। वर्ष में केवल एक बार नहाने का ही चलन है। उनके कपड़े भी कभी नहीं धोये जाते, थ्रौर जब तक फटकर चीथड़े नहीं बन जाते तब तक वे उन्हें उतार कर नहीं फेंकते। जलाने वाली लकड़ी की कमी के कारण लहाखी पशुओं के गोवर या लीद को इस्तेमाल में लात हैं। कभी-कभी पहाड़ियों से 'वर्त्से' को माड़ी खींचकर निकाल लाते हैं। इस छोटी-सी माड़ी का पौथा जलने में अच्छा होता है। ऊँची घाटियों में 'दाम' नाम का एक और पौथा होता है। परन्तु ये माड़ियाँ इतनी दूरी पर मिलती हैं कि उनको हुँड कर लाना किटन होता है। इसलिए अपने घरों में वे कंडों का ही इस्तेमाल करते हैं और माड़ियां यात्रियों और व्यापारियों के हाथ वचने के लिए रख छोड़ते हैं। मकान बनाने की लकड़ी भी बहुत कम होती है, केवल बेद और सफेद के थोड़ से पेड़ होते हैं।

लहा खियों के मकान या तो कची ईंटों के हैं या पत्थर के; एक या दो मंजिल के झार चौरस छत के होते हैं। प्रत्येक घर में एक बैठक होती है, जिसे विशेष कर से साफ सुधरा रखा जाता है। मेहमान झाने पर इस कमरे में वे फेल्ट विछा देते हैं। लहाख के सारे मकानों पर सफ़ेदी की जाती है, जिससे इस नंगे पर्वतों के प्रदेश में उनकी श्वेत कतारें देखने में अत्यन्त भव्य लगती हैं। अभिजात घरों में बौद्धधर्म के उत्सव मनाने के लिए एक प्रार्थना या उपदेश गृह (कमरा) भी रहता है।

लेह का राजप्रासाद श्रोर कितपय बोद्ध-मठ वहां के सबसे सुन्दर भवन हैं। राजप्रासाद की बनावट विचित्र है। कमरों की योजना श्रत्यन्त कमहीन श्रोर श्रव्यवस्थित है। कमरे एक ही मंजिल के भाग नहीं हैं, बिल्क ऊँची-नीची कतों के हैं श्रोर संकुचित श्रोर नीची गिलयों द्वारा एक-दूसरे से संबद्ध हैं। दो-तीन बड़ी बैठकें हैं। जाड़ों में श्राग जलाने के लिए बीच में उनकी कृतें कुछ खुली रखी गई हैं। कुतें बीच में पड़ी शहतीर पर रखी हुई धित्रयों पर क्रायी गई हैं। लकड़ी पर सुन्दर खुदाई की गई है श्रोर दीवारों पर धार्मिक चित्र बने हैं।

लद्दाख में खियों को पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता मिली हुई है। उनमें परदा करने की प्रथा नहीं है; पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं। उनके ब्रानन्द ब्रोर श्रम दोनों की सहमागी हैं। खेतों की देखभाल, सिंचाई ब्रादि का कार्य ख्रियां ही करती हैं।

सारे लहास में बहु-पित प्रथा प्रचलित है। बहु-पत्नी प्रथा एक फ़िज़्लसर्ची की प्रथा होती है, और बहु-पित प्रथा मितव्ययता की और एक अनुर्वर देश की ग़रीबी के कारण अनिवार्य हो जाती है। पुरानी व्यवस्था में लहास के आर्थिक-साधन और नहीं बढ़ सकते थे और यह देश भूगोल, भाषा, संस्कृति, और रहन-सहन की दृष्टियों से अन्य प्रदेशों से इतना भिन्न है कि वहां के लोग साधारणतया दूसरे देश में जाकर नहीं बस सकते।

इसिलए यद्यपि स्त्रियां अनेक पित रखने के लिए बाध्य नहीं हैं, परन्तु फिर भी बड़ा भाई जिससे शादी करता है वह सार छोटे भाइयों की पत्नी बन जाती है। इन छोटे पितयों कों 'मग्पा' कहते हैं। उनके वाल-बच्चे भी सारे भाइयों को अपना पिता कहते हैं। चार-चार भाई एक ही स्त्री के पित होते हैं, फिर भी स्त्री को स्वतंत्रता है कि वह किसी अन्य परिवार के पुरुष को भी अपना पित चुन ले। इस प्रथा के कारण लहास्त्र की जनसंख्या परिमित बनी रहती है। कृषि-भूमि इतनी नहीं है कि अधिक लोगों के लिए पर्याप्त नाज पैदा कर सके। फिर भी खेती-बाड़ी में हर व्यक्ति का अपना काम और स्थान है। और यदि अधिक सम्पन्न लोग एक-एक स्त्री से शादी करने लगते हैं, और जनसंख्या परिणामतः बढ़ने लगती है तो उन्हें विवश होकर पुन: बहु-पित प्रथा का पालन करना पड़ता है। संभवतः इस प्रथा का यह परिणाम भी हुआ है कि वहां पर लड़कियों की अपेना लड़के ज्यादा पेदा होते हैं, परन्तु इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर देना अभी तक संभव नहीं है।

इस प्रथा का एक परिग्राम यह भी हुआ है कि क्षियों में यौन-स्वच्छन्दता बहुत बढ़ गई है और उनका व्यवहार अत्यन्त निर्लज्ज और रुच्च होता है। इससे बहां पर वर्ग्यशंकरों की तीन जातियां उत्पन्न हो गई हैं।

लहास में एक प्रथा यह भी है कि जब किसी परिवार में पौत्र उत्पन्न होता है, तब दादा और दादी बानप्रस्थ ग्रहण करके दूसरे घर में चले जाते हैं और अपने गुज़ारे-भर की ज़मीन से कमात-खाते हैं। यदि एक से ज्यादा पितामह होते हैं तो वे सब बानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं।

दूसरी प्रथा यह है कि भोट भी हिन्दुओं की ही तरह अपने मृतकों का दाह-संस्कार करते हैं, परन्तु एक दिन के भीतर ही नहीं। वे शव को कई दिन तक रख छोड़ते हैं और अपने मित्रों के साथ उसके चारों ओर बैठकर खूब दावतें उड़ाते हैं। मृत पुरुष परिवार में जितने ही ऊँचे पद का होता है, उतने ही अधिक दिनों तक उसका शब रख छोड़ा जाता है।

जब कोई शासक या बड़ा आदमी वहां जाता है तो मार्ग के गांवों के आदमी बाहर निकलकर उसका स्वागत करते हैं। संगीतज्ञ शहनाई और उफली बजा-कर गांत हैं। स्त्रियां अपने सुन्दरतम कपड़ों और आभूषणों से सिज्जित होकर मिटी के बरतन में दूध, चंग या जो का भोजन लेकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ धूप जलाती हैं। पास पहुंचने पर वे बरतनों को भूमि पर रखके मुककर अभिवादन करती हैं। मठों से लामा डेपुटेशन बनाकर आते हैं; और मार्ग के पास किसी ऊँची शिला पर कुछ लामा लाल चोगे पहनकर संगीत और वाद्य से स्वागत करते हैं। वाद्यों में

वे दो विज्ञाल शहनाइयां, दो भांभा, दो विशाल ढोल और दो विशाल नरसिंघे बजाते हैं। नंगे पर्वतों को गुँजा देने वाली इस सशक्त संगीत-वाद्य तरंग को सुनकर एक विचित्र-सा अनुभव होता है।

लहास्त के लगभग प्रत्येक गांव में एक वोद्ध-मठ है, जिसे 'गन्पा' कहते हैं। कोटे मठों में एक-दो लामा होते हैं और वह मठों में सेकड़ों की तादाद में। इन मठों में काफी सोना है और उनकी इमारतें लहास्त में सबसे सुन्दर होती हैं। मठ गांव से कुछ पर हटकर दनाये जाते हैं, िकसी ऊँचे स्थान पर या कोने में। प्रत्येक मठ के द्वार पर खड़ी धुरी का सिलंग्डर रखा रहता है जो एक कीली पर घूमता है। उसके भीतर एक कागज़ रखा रहता है जिस पर पित्रत्र नाम अंकित रहते हैं। इस सिलंग्डर को घुमाना भक्तिपूर्ण कार्य समभा जाता है। सिलंग्डर के आगे प्रतिमा-भवन होता है। यह एक ऊँचा, सुन्दर चौकोर कमरा होता है जिसके बीच में लकड़ी के खम्मों की कतारें होती हैं, और दीवारों पर चित्र बने होते हैं। यहां पर महात्मा बुद्ध और अन्य उपास्य पुरुषों की मूर्तियां रखी होती हैं। ये मूर्तियां धातु, गिलट या रंग की हुई मिट्टी की होती हैं। बुद्ध को लहाखी भाषा में 'शाक्य थुब्बा' पुकारते हैं। इस कमरे में उपासना की अनेक बस्तुएं भी सजी रहती हैं, जैसे घंटियां, दीपक, मुकुट और दूसरे चिन्ह और नाज के बोरे आदि। घी के दीपक में वत्ती अविरत्त जलती रहती है।

निश्चित दिनों पर लामा प्रतिमा-भवन में उपासना और (नाज की) बिल देने के लिए एकत्र होते हैं। और यद्यपि बिदेशी वहां जा सकते हैं, परन्तु स्त्रियां प्रतिमा-भवन में पदार्पण नहीं कर सकतीं। उन्हें बाहर से ही उपासना करनी पड़ती है।

इन मठों में उपासना करने के लिए लगभग प्रत्येक परिवार से एक लड़का या लड़की दी जाती है। लड़के 'लामा' और लड़कियां 'चोमोस' बनती हैं। लड़का पहले किसी मठ में दाख़िल होता है, वहां पर शिचा समाप्त करके वह 'लासा' जाता है जहां से 'लामा' की पदवी प्राप्त करके लौटता है।

एक मठ में दो प्रधान लामा होते हैं, एक आध्यात्मिक नेता होता है और दूसरा लोकिक विषयों का प्रधान, जिसे वहां चगज़ोत कहते हैं। लहाख के तीन प्रधान लामों को 'कुब्क' पुकारते हैं। लामा लाल या पीले रंग का ऊनी चोगा पहनते हैं—अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार। लाल चोगे का सम्प्रदाय लहाख में ज्यादा प्रचलित है।

इन मठों के साथ ज़मीनें लगी हुई हैं, कुछ को 'लासा' से आर्थिक सहायता

भी मिलती है। जब फसल कटती है, उस समय किसान अपनी पैदाबार का एक अंश मठों को देते हैं।

मठों के अतिरिक्त लद्दाख में स्थान-स्थान पर शिलाओं के ऊपर बौद्ध नेताओं की विशाल मूर्तियां खुदी हुई हैं। इनके अतिरिक्त बहुधा बहां मार्गों में पत्थर की ऐसी लम्बी और मोटी दीवारें मिलती हैं जिनमें हज़ारों चौरस किये हुए पत्थर लगे हैं और जिन पर पिवत्र श्लोक खुदे हुए हैं। इन्हें बहां पर 'मानी' कहते हैं। लगभग प्रत्येक गांव में मार्ग के सहारे 'मानी' बने हुए हैं। बड़े गांवों में 'कागानी' बने हुए हैं। ये 'कागानी' गांव के द्वार पर सम्हालकर इंटों से बनाये। जाते हैं। मार्ग इनके नीचे से गुज़रता है। स्मारकों की इमारत का ऊपरी भाग भी कागानी जैसा ही होता है। उन्हें 'चरतें' कहते हैं। दर्रों के दोनों ओर के शिखरों पर लद्दाखी एक समाधि बनाते हैं, जिस पर जंगली भेड़, बारहसिंघा और दूसरे जानवरों के सींग गाड़ते हैं। और जिनके पीछे एक मंडा लगाते हैं जिस पर पिवत्र शब्द लिखे होते हैं।

भोटों में वयस्क व्यक्ति अधिकतर पढ़े-लिखे होते हैं, संभवतः इस कारण कि हर परिवार का एक व्यक्ति लामा बनता है।

गरिमयों में कुछ परिवार लासा के सुदूर पूरव के 'खम' प्रदेश से लहाख आते हैं। ये लोग 'खम्ब' जाति के कह जाते हैं। आजकल ये लोग भारत की दिशा से जांस्कार और रुप्ध के मार्ग से आते हैं। उनकी भाषा जहाख के यद्यपि चाम्पा लोगों से भिन्न है परन्तु वह उनके लिए दुबोंध उपनिवेश नहीं है। ये लोग धुमक्कड़ स्वभाव के हैं और पेशेवर भिखारी हैं। ये लोग वास्तव में जिप्सी किस्म के हैं। अब उनमें से कुछ पांगकांग भील के किनारे वस गए हैं।

दूसरा उपनिवेश बसाने वाले लोग वाल्ती हैं। द्रास और सुरु की घाटियों में बाल्ती आ बसे हैं। और पास्किम के पास पुरिक में भी बस गए हैं। परन्तु भौगोलिक दृष्टि से ये लोग अन्य बाल्तियों से बिलग नहीं हुए क्योंकि द्रास और सुरु की सीमाएँ बाल्तिस्तान से मिलती हैं। लेकिन भोट-देश (लद्दाख) में भी एक बाल्ती उपनिवेश है—लेह के निकट ही। लद्दाख में जितनी कृषि-योग्य भूमि है उसका अधिक भाग इन लोगों के पास है। इस उपनिवेश का नाम 'चुशोत' है, और यह सिंध नदी के बांयें तट पर स्थित है। चुशोत के बाल्ती स्कर्द् और पुरिक से आट-दस पीढ़ियां पहले आये थे।

ुकु दरद लोग भी द्रास और द्रास नदी की घाटियों में यत्र-तत्र निवास

करते हैं। कुछ सिंध नदी की घाटी के गांवों में भोट और वाल्तियों के बीच में विखरे हुए हैं। इन स्थानों पर दरद जाति के बौद्ध भी मिलते हैं।

लंह में अनेक मिश्रित परिवार हैं, ऐसे परिवार जो भोट स्त्रियों और वाहर से आने वाल यात्रियों के समागम से उत्पन्न हुए हैं। लेह और काश्मीर में प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध रहा है। अतः कुड़ काश्मीरी परिवार भी लेह में जा बसे हैं। काश्मीरी भोट स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं और वे शादी करने के लिए मुसल-मान बनने को तैयार हो जाती हैं।

यारकृन्दियों और डोगरों के समागम से वहां दो और मिश्र जातियां उत्पन्न हो गई हैं। इन लोगों को पहले गुलामज़ादा कहते थे। काश्मीरियों और यारकृन्दियों से उत्पन्न लोगों को वहां 'अर्घोन' कहते हैं।

प्राचीन काल में लद्दास्त तिब्बत का सुदूर पूर्वीय भाग था, और तिब्बती सूबेदार, जिसे ग्याल्पो कहते थे वहां पर शासन करता था। परन्तु सन् १५३६ ई० और फिर सन् १६८६ ई० में यारकृत्द के सुलतानों ने लद्दास्त पर आक्रमण किया। स्कर्दू के सुस्लिम राजाओं ने भी सन् १६२० और सन् १७२० ५० में दो बार इस देश को अपने आधीन बनाया।

सत्रहवीं राताब्दी के मध्य में जब पश्चिमी तिब्बत और चीनी तिब्बत के राजाओं में युद्ध हुआ उस समय पश्चिमी तिब्बत के राजा ने मुगल सम्राट् शाहजहां से सहायता मांगी। शाहजहां ने काश्मीर से सहायता भेजी जिसके बदले में लहाख के राजा ने काश्मीर को लहाख के सारे ऊन और शाल के ब्यापार का एकाधिकार दे दिया। परन्तु मुगलों के हटते ही मंगोलों ने पुनः लहाख पर आक्रमण कर दिया और इस बार लहाख को चीनी तिब्बत के राजा को वार्षिक खिराज देना स्वीकार करना पड़ा।

इसके परचात् जम्मू के महाराज गुलायसिंह ने सन् १८३४ में वज़ीर जोरावर के सेनापितत्व में लहाख पर आक्रमण करने के लिए एक फीज भेजी। युद्ध में परास्त होकर लहाख के राजा ने पचास हज़ार रुपये हरजाने के रूप में और वीस हज़ार रुपये वार्षिक ख़िराज के रूप में देने का वायदा करके अधीनता स्वीकार कर ली। सन् १८४१ में पुन: महाराज गुलावसिंह ने एक फीज लासा की ओर भेजी। अनेक छोटे-वड़े युद्धों के परचात् सन् १८४२ में लासा से संिघ हो गई जिसके अनुसार लहाख सदैव के लिए जम्मू के राजा को मिल गया और लहाख और लासा के व्यापारियों को एक दूसरे के देश में व्यापार करने की पूरी आजादी मिल गई।

लद्दाखी बाल्तिस्तान को 'बाल्ती' कहते हैं और वहां के स्थानीय लोग उसे 'बल्ती-पा' पुकारते हैं, परन्तु काश्मीरी 'बाल्ती' शब्द को एक बाल्ती विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं और देश को बाल्तिस्तान या बल्तिस्तान कहते हैं।

वाल्ती भी तिब्बती जाति के लोग हैं, परन्तु इस्लाम के अनुयायी हैं। वास्तव में ये लोग लहाखी हैं, क्योंकि आकृति उनसे मिलती-जुलती है, केवल कपोलों की हुड़ी कुछ ऊँची होती है और आंखें कोनों की ओर खिंची-सी होती हैं। भोंहें अवसर जुड़ी होती हैं, नाक उतनी दबी नहीं होती जितनी भोटों की, और न उनकी दाढ़ी ही उतनी वेगरी होती है। वाल्ती शिखा नहीं रखते। सिर मुड़ाते हैं, केवल कनपटी के पास कुछ रखते हैं। किसीके कुछ लम्बे और किसीके घने और बुँघराले होते हैं। संभवत: जलवायु के कारण वाल्ती लहाखियों के समान कहावर और हुट-पुष्ट नहीं होते। और न उनके बराबर बोम ही उठा सकते हैं।

वाल्तियों की वेष-भूषा भी भोटों से भिन्न होती है। ये लोग घुटनों तक नीचा कोट श्रोर ऊँचा पाजामा पहनते हैं श्रोर चारखाने की चहर लेकर चलते हैं। सिर पर क्रोटी गोल टोपी पीछे की श्रोर को भुकाकर लगाते हैं। गांव का मुखिया ऊनी कपड़े की क्रोटी-सी पगड़ी बांधता है। ऊँचे वर्ग के लोग दरेस या मलमल की पगड़ी बांधते हैं। बाल्ती श्रक्सर नंगे पांव रहते हैं, श्रन्थथा जाड़ों में बकरी के मुजायम चमड़े के बालदार जूते पहनते हैं।

इस्लाम अपनाने के बाद बाल्तियों ने बहु-पित प्रथा को त्याग दिया और उसके स्थान पर बहु-पित्नी प्रथा प्रचलित कर दी, यद्यपि दोनों प्रदेशों की आर्थिक-स्थिति बहुत-कुछ एक-सी है। वाल्तिस्तान में भी उपजाऊ भूमि बहुत थोड़ी और उसकी बढ़ती हुई जन-सख्या का बोम सम्हालने के लिए अपर्याप्त है। तो भी वहां पर इस्लामी समाज की प्रथाएँ चालू हो गई हैं, और देश-काल के अनुसार जो प्रथाएँ अनुपयुक्त थीं, छोड़ दी गई हैं। बहु-पत्नी प्रथा के कारण क्षियों की स्वतंत्रता का हरण हो गया है और उन पर बही पावन्दियां लागू हो गई हैं जो अन्यत्र इस्लामी समाज में प्रचलित हैं। परिणामतः बाल्तिस्तान की जन-संख्या बढ़ती जाती है और इस समय बहां को जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख तक पहुँच गई है। यही कारण है कि बाल्ती अपना देश छोड़कर अन्यत्र उपनिवेश बसाकर रहने लगे हैं। यारकन्द में बाल्तियों का एक बढ़ा उपनिवेश है, जहां वे तम्बाकू उगाते हैं। इस और सुरु और पुरिक के बाल्ती उपनिवेशों का हम पहले हो उछेख कर चुके हैं। जम्मू और काश्मीर में भी कुछ बाल्ती आ बसे हैं। परन्तु वे सबसे ज्यादा संख्या में मज़दूरी

की तजाश में रावजिपड़ी और शिमला की तरफ जाते हैं। इधर से सूखी ख्वानियां ले जाते हैं और उधर से अपने देश में वेचने के लिए तांवे के बरतन लेकर लोटते हैं। फिर भी बाल्तिस्तान के लिए वहां की जन-संख्या आवश्यकता से अधिक है। खेती छोटे-छोटे उकड़ों में बँटती जाती है और लोग ग्रीव होते जाते हैं।

वाल्ती शिया और नूरदरूशी सम्प्रदाय के मुसलमान हैं। उनकी भाषा लद्दाखी से मिलती-जुलती है।

वाल्तिस्तान के कुछ गांव दरद जाति के लोगों के हैं, जिन्हें वाल्ती 'ब्रोक्पा' कहकर पुकारते हैं। वाशो ब्रादि स्थानों पर दोनों जातियों में शादी-विवाह भी होने लगा है।

पोजो बाल्तियों का राष्ट्रीय खेल है। हर गांव में पोजो-भूमि बनी हुई है।
लोग इस खेल के बेहद शौकीन हैं। जिसके पास भी अपना टहू होता है, वह इस
खेल में अवश्य भाग लेता है। दरिदस्तान में भी पोलो खेला
पोलो जाता है। वास्तव में लद्दाख के लेह से लेकर उत्तर-पश्चिम में
गिलगित तक यह खेल प्रचिलत है। लद्दाख के बाल्ती गांव
चूशोत में भी पोलो खेला जाता है और अब उच्चवर्ग के लद्दाखी भी इसमें भाग
लेने लगे हैं।

पोलो बहुत प्राचीन खेल है । बारहर्वी शताब्दी में कुस्तुन्तुनिया के लोग आम तौर पर पोलो खेलते थे । मुगल-साम्राज्य के दरबारी भी संभवतः इस खेल के शौकीन थे । बाद में भारत में इसका रिवाज मिट गया केवल बाल्तिस्तान और मनीपुर (आसाम) इन्हीं दो स्थानों पर पोलो का खेल बाकी रह गया। अंग्रेजों ने आकर मनीपुर में यह खेल सीखा और खेलना शुरू किया।

बाल्ती गेंद को 'पोलो', बल्ले को 'बेन्थो', गोल को 'हल', गोल करने को 'हल त्रंग' ब्रादि कहते हैं।

वाल्तिस्तान के राजा काशगर के सिकन्दर के वंशज बताये जाते हैं। पहले वे काशमीर की अधीनता स्वीकार करते थे परन्तु 'चक' लोगों के राजत्वकाल में वे स्वतंत्र हो गए थे। मुगल-काल में वे पुन: काशमीर के आधीन रहे, परन्तु अफ़गानों के समय में वे फिर से स्वतंत्र हो गये। जम्मू के महाराज गुलावसिंह ने वाल्तिस्तान पर भी आक्रमण किया और स्कर्दू जीत लिया। उसके बाद दीवान हरीचंद ने स्कर्द् के विद्रोही राजा अहमदशाह को क़ैद कर लिया और वाल्तिस्तान जम्मू के राज्य में मिला लिया गया।

दरद एक अत्यन्त प्राचीन जाति है। 'हिरोडोटस' ने भी इस जाति का

उहेस्स किया है, यद्यपि नाम लेकर नहीं । 'टोलमी' ने 'दरदराई'; 'स्ट्रवो प्लिनी' और नोनस ने 'दरदे' और 'डियोनीसियस पेरीगेटीज' ने 'दरदरिओई' दरद के नाम से इसका जिक किया है । संस्कृत साहित्य में इसे दारद या दरद के नाम से पुकारा गया है । यह नाम न केवल भूगोल की पुस्तकों में बल्कि महाकाव्यों और पुराणों में भी आया है । कल्हण ने भी राजतरंगिनी में दारद या दरद नाम से अनेक स्थानों पर इस जाति का उहेख किया है, और उसका देश वही बताया है जिसे आजकल 'शिन' लोगों का देश या 'दरदिस्तान' कहते हैं । दरदिस्तान में जो जातियां प्राचीन काल में बसती थीं उन्हें संस्कृत के लेखक 'पिशाच' कहते थे और उनकी भाषा को पैशाची ।

आकृति और भाषा से दरद लोग मूलत: आर्य जाति के हैं। उनके कंपे चौड़े और मज़बूत, बाल काले या कभी-कभी भूरे भी, गौर वर्ग, नेत्र भूरे या तामड़े रंग के और स्वर कड़ा होता है। उनकी आकृति बहुत सुन्दर तो नहीं लेकिन अच्छे नाक-नक्शेवाली होती है। गिलगित और विशेषकर यासीन की स्त्रियां अपने सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध हैं।

दरद लोग स्वच्छन्द मन के, ग्रत्यन्त निडर, उद्धत और जीवन के प्रति निर्मोही होते हैं। वे किसीकी दया के भूखे नहीं रहते बल्कि अपने अधिकार की मांग करना और ग्रत्याचार के विरुद्ध लड़ना जानते हैं। ये लोग श्रत्यन्त परिश्रमी, पहाड़ों पर चढ़ने के अभ्यस्त और खुशदिल होते हैं।

दरद लोग बहुधा ऊनी कपड़ा ही पहनते हैं, क्योंकि गरिमयों में सूती कपड़ा केवल उचवर्ग के लोगों को ही प्राप्य हो सकता है। पाजामा और चोगा जिसे वे कमरबन्द से बांधते हैं और गांधी टोपी की तरह की थैजानुमा टोपी जिसे पलट-पजट कर उपयुक्त आकार की बना लेते हैं, और पांबों में नीचे-ऊपर और चारों ओर पिंडलियों तक चमड़े के फीतों से बँधे जूते या चप्पलें—दरदों की यही पोशाक है।

दरदों में भी जाति-भेद है जिसके अनुसार उनकी पांच उपजातियां है— रोनू, शीन और यशकुन; और केमिन और इस ।

रोन् वर्ग के दरद केवल गिलगित में ही मिलते हैं। इनके थोड़-से परिवार हैं ब्रौर शीन से भी ज्यादा उच वंश के समभे जाते हैं। सभवतः पहले यह शासन करने वाला वंश रहा होगा।

शीन वर्ग के दरद सर्वोच कुल के समभे जाते हैं। ये लोग अधिकतर सिंध-घाटी और उसकी सहायक घाटियों में पाये जाते हैं। दरदिस्तान के कुछ प्रदेशों में शीनों का बहुमत है, परन्तु अस्तोर या गिलगित की घाटियों में नहीं। यशकुन वर्ग के दरदों की संख्या सबसे ज्यादा है। नगर, हुंज, इश्कोमन, यासीन थ्रोर चित्राल ब्रादि में यशकुन ब्रधिक बसे हैं। ब्रस्तोर ब्रोर गिलगित में उनका प्रधान पेशा खेती है। डा॰ लीट्नर उन्हें शीन ब्रोर ब्रादिम जाति का मिश्रण बताते हैं, परन्तु यह ग़लत मालूम पड़ता है, क्योंकि वशकुनों की ब्राकृति शीनों जैसो ही है। वस्तुत: यशकुन ओर शोत ही ब्राचीन ब्रार्थ थे, जो दरद जाति के थे। थ्रोर उन्होंने ही ब्राक्रमण करके इस प्रदेश को जीता होगा। काजान्तर में दरद लोग यशकुन ब्रोर शीन इन दो उपजातियों में कव ब्रौर केंसे विभाजित हो गए, यह ब्रज्ञात है। शीन एक वशकुन लड़की से शादी कर सकता है, परन्तु एक वशकुन किसी शीन लड़की से विवाह नहीं कर सकता।

केमिन भारत के कहार या पंजाब के भीवर वर्ग के हैं। ये लोग बर्तन बनाने, ब्राटा पीसने ब्रोर बोक्त उठाने ब्रादि का काम करते हैं। ये लोग ब्रादिम ब्रावि जातियों ब्रोर ब्रार्थों के मिश्रण से उत्पन्न लगते हैं। दरदिस्तान में केमियों की संख्या थोड़ी ही है।

डूम दरिदस्तान के सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं। ये लोग नाचने-गाने का पेशा भी करते हैं, श्रोर पंजाब के मेरासी, भारत के डोम श्रोर लद्दाख के बेम श्रोर कारमीर के बातलों के समकत्त वर्ग के लोग हैं। ये लोग श्रादिम श्रनार्य जातियों के बंशज हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। इनकी भाषा दरदी ही है, परन्तु शीन श्रोर यशकुनों से उनकी श्राकृति भिन्न है।

सभी दरदों के ब्राचार-व्यवहार में एक विलज्ञणता मिलती है। ये लोग गाय को हंय ब्रोर घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जिस प्रकार मुसलमान सुबर को नापाक समभते हैं, उसी प्रकार दरद लोग गाय को नापाक समभते हैं। वे न गाय खाते हैं, न उसका दूध, घी, मक्खन ही उपयोग में लाते हैं, ब्रोर न गोवर के कंडे ही जलाते हैं। खेत जोतने के लिए यदि उन्हें विवश होकर बैल रखने पड़ते हैं तो उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखते। गाय जब व्याती है तब वे एक लकड़ी से बच्चे को गाय के एन के नीचे डकेल देते हैं, हाथ से नहीं खूते। यह प्रथा हिन्दुओं के विपरीत तो है ही, मुसलमान भी ब्रन्यत्र गाय को नापाक नहीं समभते। शीन विशेपकर मुर्गी को भी न खाते हैं ब्रोर न खूते हैं, ब्रोर न तम्बाकू या लाल मिर्ची की खेती ही करते हैं। परन्तु ये प्रथाएं ब्रब धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं।

दरिदस्तान के अधिकांश निवासी इस्ताम के अनुयायी हैं। ये लोग कव मुसलमान बने और उसके पूर्व किस प्रकार की मूर्तियों की पूजा करते थे, इसका कोई विवरण नहीं मिलता। जब सिखों ने अस्तोर जीता उस समय भी दरद लोग

बोलने लगे हैं।

मुसलमान थे, यदापि कहर नहीं । सिंख सेनापित नाथ्शाह स्वयं सैयद मुसलमान था और उसने दरदों को 'अच्छा' मुसलमान बनाने की चेष्टा की । नाथ्शाह के आने के पूर्व अस्तोर के लोग मुसलमान होते हुए भी शब जलाते थे, दफ़नाते नहीं थे । आज भी इस प्रथा के चिन्ह बाकी हैं । शब को दफनाने के बाद वे लोग कब के सहारे आग जलाते हैं – गीदड़ों को दूर रखने के लिए ।

दरद तीन मुस्जिम सम्प्रदायों में बंटे हुए हैं—'सुन्नी', 'शिया', और 'मुज़ाही'। शिया सुन्नी तो अन्यत्र भी होते हैं, परन्तु 'मुज़ही' बाल्तिस्तान के 'नृरवरूगी' सम्प्रदाय के समान हैं, यद्यपि वह शियाओं के नहीं बल्कि सुन्नियों के अधिक निकट हैं। हुजा के लोग एक दूसरे 'अली इलाही' सम्प्रदाय के हैं। मुज़ाही और शिया शराब पीते हैं परन्तु सुन्नी शराब नहीं पीते।

मध्य लहास के सिंध घाटी के संकुचित भाग में कुछ गांव हैं जहां बौंद्र मत के दरद भी मिलत हैं। ये लोग गिलगित की तरफ से ही गये हैं, परन्तु भोट होगए हैं और लामाओं को अपना आध्यात्मिक गुरू मानते हैं। द्र्या बौंद्र शुगुदों, सनाचा, उरदुस, दरचिक, गरकों, दाह, फिन्दूर, बलदेस, हनू आदि स्थानों पर दरदी बौंद्रों की बस्तियां हैं। उनकी भाषा और आचार-व्यवहार इस बात का प्रमाण हैं कि वे गिलगित की दिशा से ही गये हैं, संभवत: ये लोग उस समय गये जब कि दरद इस्ताम के अनुयायी नहीं बने थे, और कदाचित उस सभय बालती भी बौंद्र मत के ही थे। उपरोक्त गांवों में दरद भाषा ही बोली जाती है, केवल हन् के आस-पास के लोग अपनी मातुभाषा भूलकर लहाखी

इन दरदी बोंद्रों की ब्राकृति तिब्बती बोंद्रों से नहीं मिलती। उनका नाक-नकशा ब्रार्थी जैसा है। उनकी नाक कोटी ब्रोर किंचित वक ब्रोर चित्रक पतली होती है। परन्तु ये लोग द्रास, ब्रस्तोर या गिलगित के दरदों के समान सुन्दर नहीं रहे। उनकी वेश-भूषा लहास्त्रियों जैसी है, ब्रोर वैसी ही शिखा भी रखते हैं। दरदी बौंद्र ब्रत्यन्त गन्दे रहते हैं। उनके मुख पर गर्द की काली तहें जमी रहती हैं। उसे धोने का नाम तक नहीं लेते। उत्सव या दावतों के ब्रवसर पर वे ब्रापने को शुद्ध करने के लिए 'धूप' की टहनियां जलाकर कपड़ों में धुमार लेते हैं। उनकी स्वियां तो ब्रोर भी गंदी रहती हैं।

इन लोगों में वर्ण-भेद नहीं है, संभवतः सभी शीन-वर्ग के दरद हैं, क्योंकि गाय के संबंध में उनमें भी वैसी ही प्रथा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इन लोगों में आज भी दरदों की पुरानी गणतंत्रात्मक परंपराओं के चिन्ह वाकी हैं। वे गांव के मुखिया को तीन वर्ष के लिए चुनते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसे बीच में ही वदल भी देते हैं। दूसरी ओर उन्होंने वहु-पित प्रथा भी अपना ली है। ये लोग अधिक धार्मिक नहीं होते। उनके लड़के लामा बनने नहीं जाते। वे शव जलाते हैं और हिड्डियां पहाड़ों में रखकर पत्थर से ढेंक देते हैं।

कुछ दरद अन्य आस-पड़ौस की घाटियों में जा बसे हैं जहां वे काश्मीरियों या वाल्तियों के साथ रहते हैं। रोन्दू में दरदों और वाल्तियों की लगभग बराबर संख्या है; परन्तु उनमें परस्पर विवाह-संबंध नहीं होता। बाशो में भी दरदों और बाल्तियों की संख्या बराबर है। यहां आपस में शादी-विवाह भी होने लगा है।

बाल्ती और भोट दोनों ही अपने यहां के दरदों को 'ब्रोक्पा' या 'ब्लोक्पा' कहकर पुकारते हैं। तिब्बती भाषा में ब्रोक या ब्लोक का अर्थ है 'चराई का ऊँचा स्थान'। संभवतः चूंकि पहले-पहल दरद ऊँचे दर्रों को पार करके वाल्ती देश में गये थे, इस कारण उन्हें यह नाम दिया गया। जहां कहीं दरद और बाल्ती रक्त मिश्रित हुआ है, जैसे बाल्दू के पास पकोर गांव में, वहां के बाल्ती ज्यादा सुन्दर होने लगे हैं। तुरमिक घाटी में भी दरद आकृति के बाल्ती मिलते हैं।

कुक काश्मीरी बहुत पहले गिलगित गये और वहीं शादी करके बस गये। उनकी सन्तान ने काश्मीरी भाषा छोड़ दी है और गिलगितियों और उनमें अब कोई अन्तर नहीं रहा। फिर भी दरद उनसे शादी-विवाह का संबंध नहीं रखते।

दरदिस्तान के गिलगित, से, अस्तोर, पुनियाल, और नगर ब्रादि प्रदेशों में कभी दास प्रथा प्रचलित नहीं रही, परन्तु हुंजा, इश्कोमन, यासीन, चित्राल और मस्तूज, बदख्शां के गोयेजाल ब्रादि प्रदेशों में न केवल दास रखे ही जाते थे, बल्कि उनका व्यापार भी होता था। इसके ब्रातिरक्त दारेल, तंजीर, गोर, थलीच, चिलास, कोली और पालुस ब्रादि दरद-गणतंत्रों में केवल युद्ध-वन्दी ही दास बनाये जाते थे, साधारणतया दास-प्रथा प्रचलित नहीं थी। ब्राजकल इन स्थानों पर इस प्रथा में कितना अन्तर ब्राया है, लेखक को इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है।

दरदी में 'नगर' के लोग 'खजनी', हुंजा के लोग 'हुंज़ीजे', इश्कोमन या चतरकुन के लोग 'इश्कोमनीजे' या 'चतरकुने', यासीन के लोग पुरे, चित्राल के लोग 'कतरे' कहलाते हैं।

जिन सात दरद गणतंत्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनमें 'दारेल' डेढ़ मील चौड़ी घाटी में बसे सात किले-बन्द गांवों का गणतन्त्र है। यहां के लोग दारेले कहलाते हैं। तजीर दूसरा गणतंत्र है जो बाद में यासीन के राजा के आधीन हो गया था। तीसरे गणतंत्र गोर में तीन किलेबन्द गांव हैं। लोग 'गूरीजे' कहजाते

हैं। चौथा गणतंत्र 'थलीच' दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र है। थलीच केवल सात-माठ घरों का गांव है। पाँचवां गणतंत्र 'चिलास' सबसे बड़ा है। दरद यहां के लोगों को 'भृते' पुकारते हैं। इन गणतंत्रों के अतिरिक्त सिंध नदी की घाटी में नीचे की और हुदर, युनर, थक, हरबर, थर, साजीन, कोली और पालुस और मी स्थान हैं, जहां दरद लोग बसते हैं, और जहां किसी-न-किसी अंश में गणतंत्र की परंपराएं अभी तक बाकी हैं। कोली के आगे 'बटेर' तक दरदी भाषाएं ही बोली जाती हैं, उसके आगे परतो बोली जाती है और पठानों का देश शुरू होता है।

फ्रेडरिक ड़ू ने इन दरद गणतंत्रों के संबंध में लिखा है कि उनकी जन-सभा जिसे दरद 'सिगास' पुकारते हैं एक प्रकार से सभी मामलों का फैसला करती है। ढोल बजाकर जन-सभा बुलाई जाती है, बृद्ध और नौजवान, अर्थात सभी बालिग पुरुष इसमें सम्मिलित होते हैं। परन्तु स्त्रियां उसमें भाग नहीं ले सकतीं। जिन्हें जन-सभा में सिम्मिलित होने का अधिकार है, उनमें से कोई भी अनुपस्थित होने का अधिकार नहीं रखता। अनुपस्थित व्यक्ति पर जुर्माना किया जाता है। साथ ही यह महासभा अल्प-मत के लोगों के अधिकारों की पूरी तरह रज्ञा करती है। यदि एक व्यक्ति भी किसी नीति या फैसले से अपना विरोध प्रकट करता है तो वह नीति या फैसला कार्यान्वित नहीं किया जाता; जन-सभा की बैठक कुऴ दिनों के लिए स्थिगत कर दी जाती है और इस बीच में विरोधकर्त्ता को समभाने की कोशिश की जाती है और यदि इसमें सफलता नहीं मिलती तो प्रस्ताव में ही संशोधन करके उसे दूसरी बैठक में पेश किया जाता है। इससे भी यदि किसीको विरोध होता है तो पुन: जन-सभा की बैठक स्थिगत कर दी जाती है। इस प्रकार कुऴ दिनों में कोई-न-कोई सर्वसम्मत हल निकल आता है।

इस जन-सभा की कार्य-कारिणी सिमिति पाँच-छः व्यक्तियों की होती है, जो जन-सभा की बठक में सबकी राय से चुने जाते हैं। दरद भाषा में कार्य-कारिणी के इन सदस्यों को 'जोश्तेरों' कहते हैं। जोश्तेरों का पद पैतृक नहीं है, श्रोर प्रत्येक जोश्तेरों को जन-सभा की नीति से सहमत होना चाहिए, नहीं तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है। सारे जोश्तेरों मिलकर नीति पर विचार करते हैं, परन्तु जन-सभा की स्वीकृति के विना कोई नई नीति नहीं चला सकते। जोश्तेरों ही जन-सभा की बठक बुलाते हैं श्रोर पानी, लकड़ी श्रादि के संबंध में जो भगड़े उठते हैं, उनका फैसला करते हैं।

दारेल जैसी बड़ी घाटी में तो हर गांव की अपनी अलग जन-सभा (सिगास) होती है जो अपने गांव के स्थानीय मामलों का फैसला करती है, परन्तु अधिक महत्व के प्रश्नों और नीतियों का फैसला करने के लिए सबसे पहलें सारे गांवों के जोश्तेरों एकत्र होते हैं, और वे एक साथ बैठकर प्रस्तावों की योजना बनाते हैं; और फिर सारे गांवों के लोगों की महासभा जुड़ती है और उन प्रस्तावों को सुनकर फैसला करती है। अगर सारे गांव एक नीति पर एकमत नहीं हो पाते तो हर गांव को अपने-अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने की निर्वाध स्वतंत्रता होती है।

इन गणतंत्रों का विधान चाहे जितना सरल और प्रारंभिक अवस्था का-सा क्यों न लगे, राजाओं द्वारा शासित अन्य दरद प्रदेशों की अपेचा इन गणतंत्रों ने दूसरों की भूमि हड़पने के लिए शायद ही कभी युद्ध किये हैं। इसी कारण रक्तपात और नर-सहार में वहां के लोग बहुत कम भाग लेते रहे हैं। साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता वहां इतनी रही है कि हिंसात्मक व्यवहार की रोक-थाम करने की लोग आवश्यकता ही नहीं समफते।

मुगलों के समय में गिलगित तक द्रिद्स्तान के इलाके मुगलों की आधीनता स्वीकार करते थे। परन्तु अफगानों के समय में वे फिर स्वतंत्र हो गए; ब्रोर विभिन्न प्रदेशों के राजा एक-दूसरे का राज्य क्वीनने में व्यस्त हो गए। वीस-तीस वर्ष की अवधि में गिलगित पर पुनिम्राल, नगर, यासीन आदि प्रदेशों के राजाओं के पाँच वंशों ने राज्य किया। जब सन् १८४२ में सिकन्दर खां के भाई करीमखां ने सिखों के सूबेदार गुलाम मुहीउद्दीन से गौहर ग्रमान के विरुद्ध सहायता मांगी, ब्रीर उसने नाथुशाह ब्रीर मथुरादास के सेनापतित्व में गिलगित को फीज भेजी, उस समय से गिलगित एक प्रकार से काश्मीर का अंग वन गया। परन्तु गौहर ग्रमान फिर भी ग्रपने पड्यंत्र रचता रहा और सिख-शासन समाप्त होने पर (१८४४) उसने १८४६ ई० में तमाम दरद लोगों की सहायता से डोगरों को दरदिस्तान से बाहर निकाल दिया । इस पर डोगरा महाराजा रनबीर सिंह ने जन-रल देवीसिंह के साथ एक वड़ी फौज भेजी और उसने यासीन तक दरदिस्तान पर कब्जा कर लिया । सन् १८४६ ई० में वहाँ पुन: एक विद्रोह हुआ जिसका दमन होने के बाद गिलगित का पूरा इलाका स्थायी रूप से जम्मू के राजा के आधीन हो गया । सन् १८४१ और १८६६ ई० में क्रमशः चिलास और दलेल भी महाराजा को सेना ने हस्तगत कर लिये । और सन् १८६१ में हुंजा और नगर के प्रदेश भी बिटिश फीजों की मदद से जम्मू के राज्य में मिला लिये गए।

जार-शाही रूस और बाद में सोवियत रूस के विरुद्ध गिलगित को फौजी अड्डा बनाने की जरूरत भारत के बिटिश शासक अफगान-युद्धों के समय से ही मह- सूस कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अनेक षड्यंत्र रचे और अन्त में वे गिलगित में अंभ्रेज़ों की पोलिटिकल एजेन्सी स्थापित करने में सफल हो गए। करोड़ों रुपये खर्च करके उन्होंने काश्मीर से गिलगित तक फौजी सामान ले जाने के लिए एक सड़क बनवाई और गिलगित में हवाई अड्डा भी कायम किया।

काश्मीर-राज्य की अन्य जातियों की तुलना में ही नहीं, वरन् समूचे भारत की विभिन्न जातियों की तुलना में काश्मीरियों की आकृति सबसे सुन्दर है। उनके शरीर की गठन, उनका स्वभाव और उनकी भाषा यह सभी काश्मीरी अन्य जातियों से भिन्न हैं। और यद्यपि अनेक जातियों और देशों के लोग विभिन्न आक्रमणों और विदेशी शासनों के समय काश्मीर में आकर वसते गए हैं और उनके मिश्रण का प्रभाव काश्मीरियों की आकृति पर भी लिचत है, फिर भी सर जार्ज कैम्पवेल जैसे विद्वानों का मत है कि काश्मीर के लोग उच्चवर्गीय आर्य जाति के हैं और नगरों की अपेना देहात के लोग अधिक शुद्ध रक्त के हैं।

मिक्रपुर के परगने में यहाँ पेशावर से आये लोगों ने अपने उपनिवेश वसा लिये थे। वाद में उन्होंने काश्मीरियों के साथ विवाह-संबंध भी किये। इससे जो मिश्र जाति पेदा हुई, उसे 'मिक्रपूरिया' पुकारते हैं। यह जाति दो वर्गों में बँट गई है, एक 'मिक्रपूरिया' और दूसरी 'खैबरीस'। 'मिक्रपूरिया' पुराने उपनिवेश के कारण पेदा हुए और 'खैबरीस' दुरानी-वंश के राज्य-काल में पेदा हुए। काश्मीर में केवल यही भाग ऐसा है जहाँ पर आर्य-रक्त में इतने ब्यापक रूप से मिश्रण हुआ है।

कारमीरियों का सस्तक विशाल और ऊँचा होता है, सिर की बनावट उत्तम, भवें मुन्दर और आंखें रयाम-भूरी होती है। अधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में उनकी नाक में एक मुन्दर ख़म आ जाता है। युवावस्था तक मुख में एक मुन्दर बकता होती है, परन्तु बुढ़ापे में जाकर यह बकता नहीं रहती, और ओंठ भी पतले हो जाते हैं। उनका कद मभोला, कन्धे चौड़े और काठी बड़ी होती है। काश्मीरी बैसे एक अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट और बलवान् जाति बन सकते हैं, परन्तु अपनी दुर्निवार गरीबी के कारण पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते।

काश्मीर के देहात में जैसी गरीबी है, बैसी भारत के किसी अन्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। इस गरीबी का कुछ अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि गत युद्ध के पूर्व यदि भारत के निवासियों की वर्ष की औसत आय ५६) रु० थी, तो काश्मीर के लोगों की औसत आय केवल ११) रु० वार्षिक थी। अनेक इलाके ऐसे हैं जहां किसान के पास कुज और मालगुज़ारी चुकाकर शाली (धान)

का एक दाना भी नहीं बचता और लोग घास की रोटियाँ खाते हैं। केवल इस वर्ष, चूंकि अवामी हकूमत ने कर्ज की अदायगी वन्द करा दी है और महत्वपूर्ण जराती सुधार किये हैं, जिनके अनुसार किसान को अपनी पैदावार का केवल है भाग ही जमींदार को चुकाना पड़ेगा, संभवत: बहुत से किसानों को भर-पेट भात खाने को मिलेगा। इस गरीबी के अतिरिक्त अकाल और बाढ़ भी आये दिन लगे रहते हैं, जिनके कारण कवाइजी हमले से पहले लाखों काश्मीरी किसान मजदूरी की तलाश में पंजाब जाते थे। और बहुतों ने तो बाह्य पर्वतों के प्रदेश में और पंजाब में अपने अनेक कोटे-मोटे उपनिवेश भी बसा लिये हैं।

काश्मीर के गाँव देखने में चित्रवत् सुन्दर होते हैं, यद्यपि अत्यंत गन्दे होते हैं। जहाँ पर पास की पहाड़ियों पर जंगल हैं और लकड़ी की बहुतायत है, घर बहुधा केवल लकड़ी के ही होते हैं, अन्यत्र दीवारें मिट्टी की होती हैं। ऊपर तिकोनी हलवां कृत होती है, जो लकड़ी के पतले तख्तों या फूस से काई जाती है। इन घरों में कुक कमरे गरम और आरामदेह होते हैं—जाड़ों के उपयोग के लिए—किन्तु वे हवादार नहीं होते, और दिन में भी उनमें इतना अथेरा काया रहता है कि हाथ पसारे नहीं दीखता। नीचे की ही मंजिल में मवेशियों के लिए भी कोठिरयां होती हैं। ऊपर के भाग में गरमियों में बैठने के लिए बारजा भी होता है और कमरों में अनेक खिड़कियां भी रहती हैं। सबसे ऊपर के हिस्से में लकड़ी और घास आदि जमा की जाती हैं।

गाँवों में बहुधा घर वेगरे बसे हैं, बहुत घने नहीं । चारों झोर सेव, गिलास तृत, अखरोट झादि फलों झौर चिनार झौर सफेदे के बच्च इस बहुतायत से होते हैं कि उनमें गांव किप जाते हैं । चश्मों का पानी नालियों झौर कोटी संकरी नहरों के द्वारा गाँव के बीच से, घर के झहातों के भीतर से कलकल करता प्रवाहित होता रहता है ।

नगरों में बसनेवाले हिन्दू और मुसलमानों की आकृति में कोई भेद नहीं है, यदापि पहनावे में थोड़ा सा भेद आ गया है, विशेषकर स्त्रियों की वेश-भूषा में। इससे यह सिद्ध है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक कौम या जाति के लोग हैं, और काश्मीरी पंडित एक अल्प जाति नहीं समभे जा सकते। उनकी भाषा और संस्कृति मुसलमानों से भिन्न नहीं है, केवल कुक धार्मिक प्रथाएँ और खान-पान की विधि में भेद है।

काश्मीरी पंडित या तो दक्तरों में क्लर्की या मुंशीगीरी करते हैं या कोटा-मोटा व्यापार । यह एक उल्लेखनीय बात है कि वे देश की किसी भी उत्पादन किया में अर्थात खेतीबारी, दस्तकारी या उद्योग-धन्धे में किसान या मजदूर की हैसियत से भाग नहीं लेते जिसके कारण वे केवल एक उपजीवी वंग वनकर रह गए हैं। देश के आर्थिक जीवन में उनका यह भाग उनके लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर देता है, और किसी भी राष्ट्रीय निर्माण के प्रोग्राम में उनकी उपयोगिता को अनावश्यक बना देता है। उनके इस उपजीवी जीवन ने उनमें एक ऐसा दृष्टिकोण और मनोवृत्ति पदा कर दी है, जो उनकी समस्याओं को सबसे अलग कर देती है। इस प्रश्न पर हम अन्यत्र विचार करेंगे। यहां केवल इतना ही कहना जरूरी है कि काश्मीरी पंडितों के स्वभाव और चरित्र के बारे में लोगों में जो दुर्भावना बन गई है उसकी उत्पन्न करने में उनकी पुराण-पंथी प्रधायें और देश के आर्थिक-जीवन में उनकी अनुत्पादक भूमिका ही सबसे अधिक जिम्मेदार हैं।

श्रीनगर के मुसलमानों में काफी वड़ी संख्या शाल और रेशम बुनने वालों की है। ये लोग छोटे-छोटे कारखानों में काम करते हैं। रेशम का एक वड़ा सरकारी कारखाना भी है। परन्तु ऊनी मिल सरकारी नहीं है। इन उद्योगों के अतिरिक्त अनेक श्रलंकारिक कलाएँ और दस्तकारियां हैं, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन अन्यत्र किया जायगा। इन दस्तकारियों में लगे काश्मीरी अपूर्व सौन्दर्य की चीजें पैदा करते हैं।

हाँजी या महाह, काश्मीर में जिनकी संख्या लगभग तीस हजार है, नावों में ही घर बनाकर रहते हैं। इन नावों को 'डोंगां' कहते हैं। चूंकि देश के आन्तरिक व्यापार की दृष्टि से काश्मीर में प्रारंभ से ही जल-मार्गों का विशेष महत्व रहा है, और आधुनिक काल में अन्य देशों से आये यात्रियों के ठहरने आदि की सुविधाएँ भी अधिकतर नावों पर बने घरों में ही संभव रही हैं, इस कारण काश्मीर में विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की नावें बनती आई हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, गहा, पत्थर आदि चीजें ढोने वाली नाव विशाल आकार की होती है। उसे 'बहत्स' कहते हैं। व्यापारियों का माल ढोने के लिए या यात्रियों को दूर तक ले जाने के लिए एक कमरानुमा नाव होती है जिसमें वावर्चीखाना आदि भी रहता है। इसे 'डुगा' पुकारते हैं। यात्रियों के प्रीव्म निवास के लिए जो नावें होती हैं उनमें एक आधुनिक घर की पूरी सुविधाएं होती हैं—बिजली, सजी-सजाई बैठक, रेडियो, खाने-सोने आदि के कमरे और स्नान-गृह आदि। इन्हें 'हाउस-बोट' कहते हैं और ये श्रीनगर में भेलम नदी के दोनों तटों पर या डल भील के अन्दर सैकड़ों की संख्या में अपने-अपने नियंत स्थानों पर लगी रहती हैं। एक दम्पति, प्रेमी-प्रोमिका या मित्रों को सैर-संपाटें के लिए ले जाने वाली कोटी और इल्की नाव जिसमें सिप्रगदार

रंगीन गद्दे, तिकये और परदे पड़े रहते हैं, 'शिकारा' कहलाती है। इनके अतिरिक्त 'परिन्दा', 'शिकारी' और 'वन्दूकी शिकारी' आदि नामों की अन्य प्रकार की नावें भी होती हैं, जो शासक-वर्ग के सैर-सपाटे या शिकार आदि के उपयोग में आती हैं। वहत्स और डुंगा को हाँजी बड़े-बड़े वाँसों के जिरये खेते हैं, जिन्हें काश्मीरी में 'हमतुल' कहते हैं। छोटी और हल्की नावें पान की शकल के 'चप्पू' से खेयी जाती हैं।

काश्मीरी अशिचा, गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद एक अत्यन्त प्रतिभाशाली जाति है। काश्मीरियों की प्राचीन संस्कृति, उन्नत साहित्य, संगीत, लोक-परम्परा और उनके खान-पान और रहन-सहन का ढंग आदि उन्हें काश्मीर-राज्य में बसने बाली अन्य जातियों की तुलना में बहुत ऊँचे धरातल पर रख देता है। काश्मीरियों का जीवन तीव्रता से आधुनिक होता जा रहा है। उनकी राज-नीतिक चेतना भारत के अन्य प्रान्तों के निवासियों से कम नहीं है।

काश्मीर राज्य की विभिन्न जातियों की जीवन-परिस्थितियों पर एक सिन्नप्त, विहंगम दृष्टि डालने के पश्चात हम कह सकते हैं कि उनके विकास के सांस्कृतिक धरातल में न केवल अत्यक्षिक विभिन्नता है, वरन् अत्यिषक वैषम्य भी है। इसका कारण, जैसा कि हम प्रारंभ में कह चुके हैं, यह है कि काश्मीर-राज्य अब तक जातियों का एक कारागार बना हुआ था। किसी भी जाति को अपने साहित्य, संस्कृति और जातीय जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने की सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थीं। 'नया काश्मीर' की योजना में प्रथम वार जातियों के प्रश्न को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है, और उसमें प्रत्येक जाति के जातीय-जीवन, संस्कृति, और प्रतिभा के सम्पूर्ण विकास की कलपना की गई है। अतः जब तक 'नया काश्मीर' की योजना के अनुसार काश्मीर की समस्त जातियों को अपनी उन्नति का पूरा अवसर नहीं दिया जाता, काश्मीर-राज्य, उस समय तक, जातियों का कारागार ही बना रहेगा—अनुन्नत, अशिन्नित, पुराण-पंथी, अनाधुनिक जातियों का समृह।

IN ROOM OF THE PARTY OF THE PAR

DEPOSIT THE RESIDENCE

## भाषाएँ ऋौर बोलियाँ

जम्मृ-काश्मीर राज्य में यदि अनेक जातियाँ

बसती हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ उतनी ही या उनसे भी अधिक भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं। एक प्रकार से जातियों और भाषाओं की विभिन्नता के कारण जो समस्याएँ इस समय भारत जैसे विशाल देश को आन्दोलित कर रही हैं, एक लघु सीमा तक वे समस्याएँ काश्मीर-राज्य के सम्मुख भी हैं। भारत में इस समय बँटवारे के परचात् के भयानक रक्त-पात और न्यस्त स्वार्थी द्वारा दिये गए 'एक राष्ट्र, एक जाति, एक भाषा और एक नेता' जैसे प्रतिक्रियावादी नारों के कारण एक ऐसी संकीर्ण, अबुद्धिवादी और असिहब्णु मनोवृत्ति पैदा हो गई है कि विभिन्न जातियों और भाषाओं की प्रतिभा के पूर्ण विकास के लिए यदि कोई न्यायपूर्ण माँग पेश करता है तो उसे देशदोही और न जाने क्या-क्या कहकर चुप करा दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत कारमीर के नेताओं ने 'नया कारमीर' की योजना बनात समय इस जटिल प्रश्न का समाधान पार्टी-स्वार्थी या व्यक्ति-गत रुचियों ब्रौर इच्छाब्रों के ब्राधार पर करने की चेष्टा नहीं की, वरन उन्होंने उन वैज्ञानिक सिद्धान्तों का आधार लिया जो अन्य प्रजातांत्रिक देशों में इस दिशा में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हैं। अर्थात् उन्होंने स्वीकार किया कि कारमीर-राज्य में अनेक जातियां बसती हैं और उनकी भाषाएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए राज्य की एकता कायम रखने के लिए यह न्यायपूर्ण न होगा कि केवल एक भाषा ही सब पर लादी जाय-इससे विभिन्न जातियों की स्वाभाविक प्रतिभा कंठित हो जायगी और उनके स्वतंत्र सांस्कृतिक जीवन का विकास रुक जायगा। 'नया कारमीर' की योजना प्रगतिवादी प्रजाताँत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर बनाई गई है, इसलिए उसमें इस प्रकार के जातीय-शोषण का स्थान नहीं हो सकता।

काश्मीर में ब्राज तक शासक-वर्ग सदैव विदेशी भाषाओं को ही सम्मान और प्रोत्साहन देता आया है, उसने यहां की स्थानीय मातृ-भाषाओं को कभी पनपने का अवसर नहीं दिया । उदाहरण के लिए हिन्दू-काल में संस्कृत राजभाषा थी, ्यद्यपि यहां की जनता की भाषा संस्कृत नहीं थी। मुगलों के शासन में फारसी राजभाषा वनी श्रीर पठानों, सिखों श्रीर डोगरों के राज्य में भी वह इसी पद पर ब्रासीन रही । केवल कुछ वर्ष पूर्व ही ( १६७२ ई॰ में ) फारसी का स्थान उर्दू ने लिया, परनतु काश्मीर राज्य की सभी जातियों के लिए उर्दू भी एक विदेशी भाषा है। ये विदेशी राजभाषाएं यदि केवल राजकीय कार्य चलाने के लिए रही होतीं, और राज्य की ब्रोर से विभिन्न जातियों की मात-भाषाओं को अपने विकास की पूर्ण सुविधाएँ दी जातीं, अर्थात् शिचा का आयोजन मात-भाषाओं में ही किया गया होता, तो संभव है काश्मीर-राज्य की जनता आज इतनी पिकड़ी और अशिचित न होती और न यहां की विभिन्न भाषाएँ ही इतनी अनुन्नत होतीं कि आज उनमें से अधिकांश के पास न कोई लिखित साहित्य है, और न अपनी लिपि ही। परन्तु ऐसा नहीं हुआ; जनता को दमन की चक्की में शीसकर रखने वाले सामन्ती शासक विभिन्न जातियों के साहित्य और संस्कृति का विकास करना अपना कर्तव्य नहीं समभ सकते थे। श्रीर श्राज भी यदि 'एक राष्ट्र श्रीर एक भाषा' का नारा सफल हो जाय तो मनुष्य की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के विकास के सारे द्वार बन्द हो जायंगे और जनता पहले की तरह अशिचा और अज्ञान के अधकार में डूबी पड़ी रहेगी। ऐसी स्थिति में विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन का प्रश्न भी निरर्थक और अनावश्यक हो जायगा, क्योंकि उस समय तो केवल विभिन्न राष्ट्रों के नाम से ही विभिन्न संस्कृतियों का बोध करना प्रामाणिक समभा जायगा, जातियों और भाषाओं के नाम से नहीं । परन्तु चूंकि 'नया काश्मीर' की योजना इस अनैतिहासिक और संस्कृति-विरोधी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती, हम काश्मीर-राज्य की विभिन्न भाषाओं और बोलियों का परिचय प्राप्त करेंगे और उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे जो उनके सर्वागीण विकास को दृष्टि में रखकर उत्पन्न होती हैं। सभव है कि काश्मीर उन समस्यायों को हल करके समूचे भारत का इस दिशा में मार्ग-प्रदर्शन कर सके थ्रोर उसे उस ब्रसांस्कृतिक, प्रतिक्रियाबादी पथ पर जाने से रोक सके जिस पर भारत के शोषक-वर्ग आज उसे ढकेलना चाहते हैं।

काश्मीर-राज्य में लगभग १३ भाषाएँ ब्रोर बोलियां बोली जाती हैं। बोलियों के ब्रोर भी विभाजन किये जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक घाटी में बोली कुछ-न कुछ बदल जाती है। ब्रार्थ और तुरियानी कुल की इन भाषाएँ और १३ भाषाओं ब्रौर बोलियों में पाँच भाषाएँ हैं ब्रौर बाकी उनकी बोलियाँ बोलियां हैं। ये पाँच भाषाएँ डोगरी, पहाड़ी, काश्मीरी, दरदी ब्रौर लहाखी हैं। इनको भाषा-चित्र पर अपनी बोलियों के

साथ विभिन्न रंगों में इस प्रकार अकित कर सकते हैं -

| १. डोगरी      | ( डोगरी              | त्र्यार्थभाषाएँ                         |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|
|               | रे चिवाली            | "                                       |
|               | ्रामंबनी             |                                         |
| २. पहाड़ी     | भद्रवाही             |                                         |
|               | पाडरी                | ,,                                      |
|               | डोडा की बोली         |                                         |
| ३. काश्मीरी   | ( काश्मीरी           | ,,                                      |
|               | ि किरतवाड़ी          |                                         |
| ४. दरदी       | िदाह, ग्रस्तोर,      | eller of field park                     |
|               | गुरेज, द्रास         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|               | गिलगित ग्रादि        |                                         |
|               | की बोलियां           |                                         |
|               | वाल्तिस्तानी         | तुरियानी भाषाएँ                         |
| · ४:- लद्दाखी | र् लहाखी,            |                                         |
| (तिब्बती)     | चाम्पा लोगों की बोली |                                         |
|               |                      |                                         |

फ्रेडरिक डू ने काश्मीरी और डोगरी आषाओं के निकटवर्ती प्रदेशों की भाषाओं और बोलियों के परस्पर संबंध को एक डायग्राम (चित्रांकन) द्वारा श्रंकित किया है जिससे यह जानने में सुविधा होती है कि दरदी और लहाखी भाषाओं को कोड़कर राज्य की अन्य भाषाएँ और बोलियां एक-दूसरे से और हिन्दुस्तानी (हिन्दी-उर्दू) अथवा पंजाबी से कितनी निकट या दूर हैं।

डोगरी, जैसा कि उनके चित्रांकन से प्रत्यन्न है, हिन्दी (हिन्दुस्तानी) से बहुत भिन्न प्रकार की भाषा है, परन्तु पंजाबी और डोगरी अपेनाकृत अधिक

निकट हैं और भाषा-शास्त्रियों ने पंजाबी की सची विभाषा डोगरी को ही माना है। वस्तुत: डोगरी और पंजाबी में अनेक समानताएं हैं। हिन्दीं का 'आकार' इन दोनों भाषाओं में 'अकार' हो जाता है-जैसे, हाथ या काम का हथ और कम । हिन्दी में जहां व बोलते हैं, वहां डोगरी-यंजाबी में 'व' हो जाता है-जैसे बीस का वी (स)।

बाह्य पर्वतों के प्रदेश में राबी से लेकर चिनाव के पश्चिम तक के गांवों में डोगरी बोली जाती है।

डोगरी में थोड़ा-सा साहित्य भी है, विशेषकर उसमें सुन्दर प्राम-गीत पाये जाते हैं। ब्राजकल जम्मू के अनेक किव डोगरी में काव्य-रचना करने लगे हैं, जिनमें दीनू पंत प्रमुख हैं। कितपय लेखक डोगरी में कहानियां भी लिखने लगे हैं, परन्तु अभी तक इस भाषा का गद्य-साहित्य अपने प्रारंभिक विकास की दशा में ही है। डोगरी की प्राचीन लिपि तकरी अथवा टकरी है।

चिवाली डोगरी से उतनी ही भिन्न है जितनी डोगरी पंजाबी से भिन्न है। वस्तुत: चिवाली पश्चिमी पंजाबी, जिसे हिन्दकी या लहेंदा चिवाली पुकारते हैं, की विभाषा पोठवारी से अधिक मिलती जुलती है। पोठवारी भेलम के पश्चिम-प्रदेश पोठवार में बोली जाती है।

चिवाली या पश्चिमी पंजाबी और डोगरी या पंजाबी भाषाओं में सबसे बड़ा भेद यह है कि उनमें (चिवाली और लहंदा में) पष्ठी विभिक्त के रूप में 'दा' 'दे' 'दी' के स्थान पर 'ना' 'ने' 'नी' का प्रयोग होता है और वर्तमान कृदन्त का अन्त सर्वदा 'ना' से होता है जबिक हिन्दी में 'ता' और डोगरी और पंजाबी में 'न्डा' से होता है। इसके अतिरिक्त चिवाली में अकार का उकार वन जाने की भी प्रवृत्ति हैं; जैसे डोगरी भाषा के शब्द लकड़ी, इम (प्रपात) और चलना आदि चिवाली में लुकड़ी, छुम, जुलना आदि रूप में प्रयुक्त होते हैं।

रामवनी, पाँगुली (पाडरी), भद्रवाही, सिराजी (डोडा) और किश्तवाड़ी आदि पहाड़ी बोलियाँ हैं। उत्तरी और उत्तर-पूर्वीय भारत के विशाल हिमाचल प्रदेश में अनेक पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। उनमें नेपाल की पूर्वी-पहाड़ी पहाड़ी भाषाएँ जिसे नेपाली, परवितया या खसकुरा कहकर पुकारते हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल प्रदेशों की कुमाउनी और गढ़वाली और संयुक्त-प्रान्त के जौनसार-वावर से लेकर पंजाब प्रान्त की सिरमौर रियासत, शिमला पहाड़ी, कुलू, मंडी, चंबा होते हुए पश्चिम में काश्मीर के भद्रवाह प्रदेश तक पश्चिमी पहाड़ी की विभिन्न बोलियों का चेत्र फैला हुआ है। नेपाली, कुमाउनी और गढ़वाली आदि तो नागरी लिपि में लिखी जाती हैं और उनमें थोड़ा-बहुत लिखित साहित्य भी मिलता है। परन्तु पश्चिमी-पहाड़ी की बोदियों में जो तकरी या टकरी लिपि में लिखी जाती हैं, लिखित साहित्य नाममात्र को ही मिलता है।

कारमीर राज्य के अन्तर्गत जो पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं, वे एक दीर्घकालीन संबंध के कारण कारमीरी के अत्यधिक निकट आ गई हैं। केवल 'राम-बनी' ही ऐसी बोली है जो डोगरी और काश्मीरी के बीच की भाषा है और दोनों से समान रूप से प्रभावित है। अन्यथा पाँगुली, भद्रवाही, सिराजी और किश्तवाड़ी आदि बोलियाँ डोगरी की अपेना काश्मीरी के अधिक निकट हैं।

दरिदस्तान की भाषाओं के संबंध में किंचित विस्तार से लिखना अपेचित है, क्योंकि स्वयं काश्मीरी दरद-समूह की भाषा है। आज जिसे दरिदस्तान कहते हैं, उसमें ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ दरद जाति के लोग नहीं बसते। दरद भाषाएँ परन्तु यह नाम उपयोगी है क्योंकि इस प्रदेश में जितनी आर्थ-भाषाएँ बोली जाती हैं वे सब इसी वर्ग की भाषाएँ हैं।

दरिदस्तान में जो जातियाँ प्राचीन काल में वसती थीं उन्हें संस्कृत के लेखकों ने 'पिशाच' जातियों के नाम से सूचित किया है। वर्तमान काल में भी दरदी की बोलियों पर पैशाची का गहरा प्रभाव लिचत है, जिससे उन्हें 'पिशाच' भाषाएँ कहना भी उपयुक्त है। एक प्रकार से दरदी भाषा के स्थान पर पैशाची भाषा कहना ही अधिक समीचीन होता। परन्तु भारतीय पुराणों में पिशाच का अर्थ नरभची होता था, इसलिए कुक लोगों को इस नाम से विरोध है कि कहीं सुनने वाल यह अनुमान न करने लगें कि पैशाची के बोलने वाल नरभची हैं, अथवा उनके पूर्वज नरभची थे। इत: इस अम का निराकरण करने के लिए दारद या दरद शब्द का प्रयोग ही उचित होगा।

दरद-भाषाएँ, जो ब्रार्य-भाषाओं के ही कुल की हैं, ब्रधिकतर काश्मीर राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा के प्रदेशों में ब्रौर उसके बाहर भी बोली जाती हैं। ब्रियर्सन के ब्रनुसार इस शाखा के ब्रन्तर्गत निम्न भाषाएँ ब्रौर बोलियाँ हैं —

## (क) काफिर-वर्ग

- (१) वशगली
- (२) वइ-अला
- (३) वस्य-वेरि या वेरों
- (४) अश्कुन्द
- (५) कलाशा-पराइ, (जिसकी निम्न विभाषाएँ हैं— कलाशा, गवरवती या नरसाती, पराइ — लघमानी या देहगानी, दीरी और तीराही ।)

- (ख) खो-वारी वर्ग
  - (१) चित्राली या अर्नीया
  - (ग) दरद-वर्ग
    - (१) शीना
- (२) काश्मीरी
  - (३) कोहिस्तानी

काफ़िर-वर्ग की पहली चार भाषाएँ काफ़िरिस्तान में वोली जाती हैं। बाकी दूसरी भाषाओं पर उनके अपने चेत्रों के निकटवर्ती प्रदेशों की पूर्वी फ़ारसी भाषाओं—परतो, खो-वार और कोहिस्तानी भाषाओं का प्रभाव लचित है।

खो-वार चित्राल देश और उसके आस-पड़ोस की भाषा है। वैसे खो-वार वस्तुत: दरद भाषा है, परन्तु विकास-क्रम की विशेषता के कारण स्वतंत्र प्रकृति प्राप्त कर गई है, और काफिर-वर्ग की भाषाओं के अधिक निकट हो गई है। ऊँचे पर्वतों ने बीच में पड़कर उसे दरद भाषाओं से विलग कर दिया है और उत्तरी हिन्दुकुश की फारसी-वर्ग की गल्चा बोली के अत्यन्त निकट ला दिया है।

दरद-वर्ग की भाषाएँ दरिदस्तान में बोली जाती हैं। अर्थात् गिलगित, गुरेज, चिलास और सिंध और स्वात कोहिस्तान में। हुँज-नगर (गिलगित का उत्तरी प्रदेश), चित्राल (गिलगित से पश्चिम का प्रदेश) आदि दरिदस्तान में सिम्मिलित नहीं हैं। काश्मीरी को कोड़कर दरद भाषाएँ केवल इसी भूभाग में सीमित हैं।

दरद-भाषाओं का सबसे प्रामाणिक रूप शीना है, और उसका सबसे शुद्ध रूप गिलगित में ही मिलता है। अस्तोर, गुरेज़, चिलास, बोक्पा (द्रास) और दाह-हन् आदि स्थानों पर दरदी की स्थानीय बोलियाँ बोली शीना जाती हैं। दाह-हन् की बोली में तिब्बती भाषा का भी पर्याप्त मिश्रण हो गया है क्योंकि यह स्थान बाल्तिस्तान के पूर्वीय छोर पर एक एकान्त दरद उपनिवेश है।

कोहिस्तानी सिंध और स्वात कोहिस्तान की शीन-जाति की मूल-भाषा है, परन्तु ब्राजकल तीव्रता से परतो उसे पदच्युत कर अपना ब्रासन जमाती जा रही है। स्वात में अब इधर-उधर विखरे कवीले ही कोहिस्तानी कोहिस्तानी बोलते हैं। वहाँ कोहिस्तानी की अनेक बोलियाँ भी हो गई हैं जैसे गावीं, मैया, तोखाली और चिलीस ब्रादि। ये बोलियाँ शीना से निकट संबंध रखती हैं, यद्यपि परतो और भारतीय रूपों से इतना मिश्रित हो गई हैं कि उनका शुद्ध रूप मिलना दुर्लभ हो गया है।

कारमीर की समची घाटी में कारमीरी ही बोली जाती है। इस भाषा की केवल एक ही सची विभाषा या बोली है-किश्तवाड़ी, जो दक्तिग-पश्चिम की किश्तवाड घाटी में बोली जाती है। पीर पंचाल के पार जम्म प्रान्त में चिनाव की घाटी तक और भी कई मिश्र वोलियाँ हैं काश्मीरी जैसे पॉगुली, सिराजी, रामवनी ब्रादि । इनमें से पहली दो में

कारमीरी का मिश्रण पश्चिमी पहाड़ी में हुआ है और तीसरी में कारमीरी का मिश्रण डोगरी में हुआ है। आगे पुरव की दिशा में काश्मीरी का सिश्रण रियासी जिल में लहदा से प्रभावित चिवाली की अनेक स्थानीय वोलियों में भी हुआ है।

काश्मीर की घाटी में काश्मीरी का सर्वत्र एक-सा ही रूप है, अत: साधारण भेद के कारण स्थानीय बोलियों की दृष्टि से उसका विभाजन करना असंगत होगा ।

काश्मीरी दरद-वर्ग की भाषा है, और शीना से उसका निकटतम संबंध है। परन्तु कई सहस्र वर्षों से काश्मीरी भाषा पर भारतीय प्रभाव पड़ते रहे हैं जिससे उसके शब्द-भंडार में भारतीय शब्दों की बहुतायत मिलती है।

भाषागत संबंध

संभवत: इसी ब्राधार पर ब्रानेक लेखकों ने काश्मीरी को संस्कृत-व्युत्पत्ति की भाषा लिखा है। परन्तु श्रियर्सन का मत है कि यह प्रमाणसिद्ध नहीं है । उनके अनुसार काश्मीरी अत्यन्त

प्राचीन भाषा है। कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में केवल तीन काश्मीरी शब्द उद्भृत किये हैं, ब्रोर वे शब्द ब्राज भी बहुत कुछ उसी रूप में प्रयोग में याते हैं।

सर्वप्रथम १६११ ई० की काश्मीर की जन-संख्या रिपोर्ट में काश्मीरी का संस्कृत भाषात्रों के साथ नहीं वरन् शीना-खोवार भाषात्रों के साथ वर्गीकरण किया गया । इस पर शोर मचा कि यह संस्कृत-समृह की भाषा है, क्योंकि इस्लाम का प्रभाव फैलने के पूर्व काश्मीर में केवल ब्राह्मण ही रहते थे, शास्त्र, पुराण और देवमाला उनकी संस्कृत की है; ग्रत: यह वर्गीकरण गलत है।

इस प्रश्न पर व्रियर्सन तथा कई अन्य विद्वानों ने भावना को प्रधानता न देकर वैज्ञानिक ढंग से सोचा । हिन्दी-पाठकों को भी इस विवाद-ग्रस्त प्रश्न के समाधान से परिचित होना चाहिए।

इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन काल से ही काश्मीरी पंडित संस्कृत-साहित्य की अपूर्व सेवा करते आये हैं। पिछले दो हज़ार वर्षों में उन्होंने इतिहास, काव्य, प्रेम-कथाओं और दर्शन के महान् ग्रन्थों की रचना की है। इस दीर्घ काल में कारमीर पर भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व रहा है। कारमीर घाटी की उत्तर ब्रोर उत्तर-पश्चिमी सीमा पर बसने वाली पिशाच या दरद जातियाँ इस बीच में निरंतर उनकी विद्रोही बनी रहीं— संभवत: इस विद्रोह का मूल कारण यह भी था कि वे भारतीय ब्रायों के प्रभुत्व को बांक्कित नहीं समभती थीं। परन्तु ये जातियाँ स्वयं ब्रत्यन्त पिछड़ी ब्रोर हब्सी ब्रवस्था में थीं जिसके कारण उनकी संस्कृति, साहित्य ब्रोर इतिहास की परंपराण भी नहीं बनीं।

परन्तु फिर भी स्वयं काश्मीरी इस तथ्य से इन्कार नहीं करते कि पहले काश्मीर में पिशाच जातियाँ वसती थीं और बाद में ही भारत से आये आयों ने उन्हें विजित किया । इस तथ्य का सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण स्वयं काश्मीरी भाषा है । यह एक साधारण और अनुभव-सिद्ध वात है कि विदेशी भाषा और संस्कृति का प्रभाव विजित प्रदेश की मातृभाषा पर अवश्य पहला है । काश्मीरी पर यह प्रभाव अंत्यन्त गहरा पड़ा है जिससे उसमें संस्कृत भाषा के अनेक मुहावरे और रूप धुल-मिल गए हैं । परन्तु फिर भी यहाँ की भाषा का ढाँचा प्राचीन पिशाच निवासियों की बोली का आधार लेकर ही टिका हुआ है—कहीं से भी टस-से-मस नहीं हुआ । बस इसी आधार को दृष्टि में रखकर भाषा विज्ञानिक परिपाटी के अनुसार इस भाषा का वर्गीकरण दरद-समूह की भाषाओं में करना अनिवाय हो गया । इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि यहाँ के बाह्यण पिशाचों के बंशज हैं । बस्तुत: सत्य इसके विपरीत हैं । परंपरा, नृवंश-शास्त्र और भाषासंबंध-शास्त्र इस बात को एक स्वर से प्रमाणित करते हैं कि काश्मीरी पंडित प्राचीन भारतीय प्रवासियों के प्रतिनिधि हैं।

पिशाच भारतीय साहित्य के प्राचीन वर्णनों के अनुसार दानव होते थे, भयंकर, डरावनी आकृति के और हिंह्न स्वभाव के। कुछ संस्कृत लेखकों ने उन्हें भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर और कुछ ने उन्हें विध्याचल-पिशाच पर्वत के मध्य में निवास करते हुए बताया है। उनकी एक

भाषा पिशाची या पैशाची का भी उल्लेख किया गया है। इस भाषा की एक बोली चूलिका-पैशाचिका का ज़िक भी हुआ है, परन्तु संस्कृत के वैयाकरणों ने इस भाषा का अत्यन्त संज्ञिप्त और अपूर्ण वर्णन ही किया है। उन्होंने पैशाची को भी संस्कृत की एक प्राकृत ही बताया है।

परन्तु वास्तव में पैशाची संस्कृत की प्राकृत नहीं है। वह एक अत्यन्त प्राचीन भाषा है और उस प्राकृत भाषा की जो कालान्तर में परिमार्जित होकर साहित्यिक संस्कृत बन गई, बेटी नहीं है, बल्कि बहन है।

संस्कृत की तुलना में चूलिका-पैशाचिका की विशेषता यह है कि इसमें

कोमल ब्रज्ञर-ध्वनियाँ कठोर हो जाती हैं—यथा दामोदर का तामोदर ब्रौर बालक का पालक वन जाता है।

प्रो॰ पिरचल और प्रियसंन की खोजों के अनुसार हिन्दूकुरा और वर्तमान भारतीय सीमान्त के बीच का प्रदेश ही पैशाची भाषाओं का प्रदेश है। खोबारी, दरदी और कोहिस्तानी उनकी मुख्य भाषाएं हैं। इस प्रदेश में प्रारंभ में कुछ ऐसी जंगली जातियाँ बसती थीं जिनका आर्यों से बहुत दूर का ही रिश्ता था। आर्यों की विजय-यात्रा से उनका कोई संबंध नहीं था। ये पिशाच जातियाँ भारत के सीमान्त प्रदेशों तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने जाकर सिंध के निचले भाग में उपनिवेश बसाये। संस्कृत-लेखकों ने कैकेय देश में पिशाचों का उल्लेख किया है, अर्थात् पश्चिमी पंजाब या बाइडा (सिंध) में। लहेंदा और सिंधी भाषाओं पर पैशाची का प्रभाव आज भी लिन्ति है। पिशाच इसके आगे भील-देश और संभवतः वर्तमान गोम्रा तक फैल गए थे, क्योंकि मराठी की बोली कोंकणी पर भी पैशाची का गहरा प्रभाव है।

ये पिशाच या दरद कौन थे, कहाँ से आये और उनकी भाषा किस परिवार की है, आदि प्रश्नों पर विद्वानों में पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध से ही विवाद चलता आया है। डा॰ जी॰ डवल्यू॰ लीटनर की पुस्तक 'दरदिस्तान की भाषाएँ और जातियाँ' का आधार लेकर डा॰ ई॰ ट्रम्प, आर॰ वी॰ शा और डब्ल्यू॰ टोमस्चेक आदि विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया कि दरद-भाषाएँ आर्य-भाषाओं के संस्कृत-परिवार की हैं। परन्तु जिस समय उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया था उस समय तक दरदिस्तान के चतुर्दिक बोली जाने वाली भाषाओं की ब्युत्पत्ति और उनके परस्पर संबंध का निर्णय नहीं हो पाया था। आगे चलकर मेजर, विडुल्फ और प्रियर्सन ने इस संबंध में जो खोजें की उनसे यह बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो गई कि दरद-भाषाएँ संस्कत-परिवार की नहीं हैं।

मेजर विद्वल्फ ने अपनी पुस्तक 'हिन्दूकुश की जातियाँ' में इन जातियों को तीन वर्गों में बाँटा है। पहले वर्ग की जातियाँ वह हैं जो गल्चा-भाषाएं बोलती हैं। दूसरे वर्ग की जातियाँ चित्राल और काफिर देश की भाषा 'खो' बोलती हैं। और तीसरे वर्ग की जातियाँ शिन, गौरो, चिलीस तथा सिंध घाटी के अन्य क्रिट-पुट स्थानों पर और बशघरिक में गार्वी और स्वात और पंजकोर घाटियों में तोखाली आदि दरद-भाषाएं बोलती हैं। उनके अनुसार पहले वर्ग (गल्चा) की भाषाएँ प्राचीन फ़ारसी (जेन्द) से उत्पन्न हुई हैं, और तीसरे वर्ग की भाषाएँ

संस्कृत के अधिक निकट हैं। खो-वारी का फ़ारसी और संस्कृत दोनों से बराबर का संबंध है, और यह सिद्ध किया जा सकता है कि वह दोनों के बीच की भाषा है।

विडुल्फ के अनुसार शिन जित के लोग पहले उत्तर से चित्राल घाटी के द्वारा आये और हिमालय की दिल्लिंग घाटियों में वस गए। कालान्तर में वे उत्तर की ओर सिंध घाटी में फैल गए— उन स्थानों पर जहां वे आजकल निवास करते हैं। यह संभवतः तब हुआ जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। यह मत भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यपूर्ण है। स्मरण रहे कि शिन सिंध घाटी के मार्ग से उत्तर दिशा को गये, काश्मीर की घाटी से होकर नहीं, जैसा कि टोमस्चेक ने सिद्ध करना चाहा है। टोमस्चेक का कथन है कि दरद भाषाओं की परिगणना हिन्दु-कुश की भाषाओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वाचिक मुझव उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होता है जो पंजाबी, सिंधी और काश्मीरी में भी मिलते हैं। अतः शिन और दरद सम्भवतः अपने वर्तमान उत्तरीय निवास-स्थान पर दिल्ला की दिशा से गये थे, अर्थात् काश्मीर के मार्ग से; और उन्होंने गन्धार या पंजाब से कभी संबंध नहीं तोड़ा।

यह सारी बहस भाषा-तात्त्विक दलीलों पर ही निर्भर है। परन्तु इन दलीलों से जाति-संबंधी प्रश्नों को नहीं सुलभाया जा सकता। क्योंकि उन क्वीलों ब्रोर जातियों के बारे में ही जिनकी भाषाएँ मरणासन्त हों, भाषा-विज्ञान हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकता है; ब्रर्थात जब हम यह पायें कि कोई जाति या कबीला एक मृतप्राय भाषा से चिपटी हुई है, यद्यिप ब्रन्थ प्रवल भाषाएँ उसे चारों दिशाब्रों से घेर हुए हैं ब्रोर उसकी भाषा को शनै: शनै: नष्ट करती जा रही हैं, तभी हमें यह ब्रनुमान करने का ब्रिथकार है कि उस जाति या कबीले की मरणासन्न-भाषा ही मूल-भाषा है ब्रोर इससे हम उस कबीले के प्राचीन जाति-विषयक संबंध-सूत्रों का सुराग खोज सकते हैं। एक प्रकार से दरद-भाषाब्रों की भी यही दशा है। पश्तो ब्रोर भारतीय ब्रार्थ भाषाएँ उन्हें धीरे-धीर पदच्युत करती जा रही हैं। वे ब्रभी तक बची हुई हैं, इसका कारण यही है कि उनके बोलने वाले सुदूर-दुर्गम प्रदेशों में रहते हैं।

जिन प्रदेशों में दरद भाषाएँ बोली जाती हैं उनके उत्तर-पश्चिम और दिल्ला पश्चिम की दिशाओं में ईरानी भाषाएँ (गल्चा और पश्तो ) बोली जाती हैं। दिल्ला और दिल्ला-पूरव में भारतीय आर्य (संस्कृतिक ) भाषाएँ बोली जाती हैं। पूरव में तिब्बती की अनेक स्थानीय बोलियां और उत्तर-पूरव में हुँज-नगर की अनार्य भाषा (जिसका वंश-कुल अज्ञात है) बुहशस्की बोली जाती है। इनमें से आधुनिक काल में केवल तिब्बती ने ही शीना को प्रभावित किया है। शीना दरद-भाषाओं

की सबसे पूर्वीय शाखा है। उसमें तिब्बती मुहाबरे और शब्द एक बाह्य परत के रूप में प्रवेश कर गए हैं। बुरुशस्की की दशा इसके विपरीत है। समस्त दरद भाषाओं में बुरुशस्की की एक अन्तः परत बिक्ठी हुई है। जैसे लोहा, गधा और स्त्री के केशों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों में। इससे यही परिणाम निकाला जा सकता है कि पिशाचों (दरदों) के आने के पूर्व हुँज-नगर के निवासी पूरे दरदिस्तान में फैले हुए थे, जिससे दरद-भाषाओं के तल में बुरुशस्की का एक कोटा, महत्वहीन अंश अभी तक ब्याप्त है।

परतो, गल्चा श्रोर दूसरी निकटवर्ती भाषाएँ सभी भारोपीय परिवार की भाषाएँ हैं, पहली दोनों ईरानी श्रोर वाकी दूसरी भारतीय शाखा की हैं। दरद भाषाएँ भी भारतीय शाखा की हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि वे ईरानी कुल की हैं या भारतीय। श्रियर्सन का मत है कि वे भारतीय कुल की भाषाएँ हैं। श्रियर्सन ने सन् १६०६ में 'पश्चिमोत्तर सीमा की पिशाच भाषाएँ, नाम से एक अत्यन्त गवेषणापूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मुहाबरों, शब्दों श्रोर अन्तरों का तुलनात्मक श्रध्ययन भी किया।

उनके अनुसार प्राग् ऐतिहासिक काल में एक भाषा थी जिसका नाम आर्थ था। यह भाषा खीवा (Khiva) की मरीचिका में ईरानियों और भारतीय आर्यों के संयुक्त पूर्वजों द्वारा बोली जाती थी। वहां से यह जाति ओक्सस (Oxus) और जेक्सार्टीज (Jaxartes) निद्यों के किनारे-िकनारे खोकन्द और वदस्त्राां के ऊँचे पठारों पर चली गई। वहां से उनके कुछ साथी दूसरों से अलग होकर दिच्या की दिशा में बढ़ते आये और हिन्दूकुश के पश्चिमी दर्रों को पार करके काबुल नदी की घाटी में पहुंचे; और फिर नीचे उतरकर भारत के मैदानों में आकर वस गए। ये लोग वर्तमान भारतीय आर्यों के पूर्वज थे।

उस समय तक संयुक्त आर्य-भाषा की एक सीमा तक निश्चित-प्रकृति का विकास हो चुका था। परन्तु यहां आकर आर्य-भाषा के स्वाभाविक गुणों का भारतीय प्रभावों के अन्दर अपने ढंग पर विकास हुआ जिससे वर्तमान भारतीय आर्य-भाषाएँ निकर्ली।

जो आर्य हिन्दूकुरा के उत्तर में रह गए और काबुल घाटी के आक्रमण में सम्मिलित नहीं हुए, वे पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में फैलते गए। जो पूरव की ओर गये, वह पामीर की घाटियों में जा बसे और आजकल गल्चा भाषाएं बोलते हैं। जो पश्चिम की दिशा में गये उन्होंने जाकर मर्व, फारस और बलोचिस्तान पर आधिपत्य जमाया। इनके वंशज आजकल वे भाषाएं बोलते हैं जिन्हें (गल्चा को सम्मिलित करके ) ईरानी भाषाएं कहते हैं।

जिस समय ये पूर्वज आपस में एक-दूसरे से विलग हुए, एक ही भाषा वोलते थे, परन्तु ईरानियों के साथ इस भाषा का विकास एक दूसरे ही आधार पर हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पामीर और फारस की भाषाएं भारतीय भाषाओं से बहुत भिन्न रूप ग्रहण कर गई।

दरद भाषाओं की प्रकृति में कुछ विशेषताएं हैं जो उनकी अपनी हैं; कुछ वातों में वे भारतीय-आर्य भाषाओं से मिलती हैं और कुछ वातों में ईरानी (आर्य) भाषाओं से । अर्थात् उनमें न पूरी तरह भारतीय आर्य और न ईरानी भाषाओं की चारित्रिक विशिष्टताएं हैं । इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दरद भाषाएं जब मूल आर्य-भाषा से अलग हुई उसके पूर्व ही एक ओर यदि भारतीय-आर्य की शाखा फूट गई थी तो दूसरी ओर आर्य-भाषा ईरानी की दिशा में भी विकास कर गई थी । परन्तु इन दोनों दिशाओं में विकास इतना अधिक नहीं हुआ था कि भारतीय या ईरानी शाखाओं में वे समस्त विशिष्टताएं उत्पन्न हो गई थीं जो उन्हें एक-दूसरे से अलग करती हैं । वरन् उस समय तक कुछ ऐसी विशिष्टताएं भी थीं जो उनमें उस समय मौजूद थीं जब भारतीय आर्य काबुल की घाटी की ओर चले थे ।

जब आयों ने पश्चिमी दरों से हिन्दूकुरा पार किया उस समय वे चित्राल और गिलिगित (दरिस्तान) के प्रदेशों को अपने वार्यों और होड़ते आये। चित्राल से उत्तर में हिन्दूकुरा के ऊपर डोर या दूसरे दरों से मिली हुई पामीर पर्वतमालाएं हैं, जहां पर गल्चा भाषाएं बोली जाती हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि दरद भाषाओं में ईरानी की जितनी विशिष्टताएं मिलती हैं, वे सारी गल्चा भाषाओं में भी हैं, और साथ ही ये गल्चा भाषाएं कुक बातों में ईरानी के विरुद्ध भारतीय विशिष्टताओं से सहमत होने में दरद भाषाओं का अनुगमन करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दरदों के पूर्वज डोर और दूसरे निकटवर्ती दरों से होकर अपने वर्तमान निवास-स्थान पर आये थे। यह बात कि असली दरद भाषाएं काफ़िर भाषाओं के उतना अधिक निकट हैं जितना दरद या काफ़िर भाषाओं में से कोई भी खो-वारी के निकट नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि खो-वारी बाद के दरद आक्रमणकारियों की भाषा है। खो-वारी निश्चय ही एक दरद-भाषा है, परन्तु वह दरदी की अपेना गल्चा के अधिक निकट है और वीच में भाषा की मेख डाल कर उसने काफ़िरों और दरदों को विभाजित कर दिया है, क्योंकि खो-वारी में ईरानी भाषा की विशिष्टताएं अत्यधिक मात्रा में मोजूद हैं।

दरिदस्तान की पर्वत-मालाओं के बीच स्थित घाटियों में बसकर दरद-

भाषाओं ने अपनी विशेषताएं अपने ही ढंग पर विकसित कीं। ये विशिष्टताएं ईरानी या भारतीय दोनों भाषाओं के लिए वाह्य और अनोखी हैं। प्राचीन काल में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की आँख उनके देश पर नहीं पड़ी, और सिकन्दर (३२७ ई० पू०) और तैमूरलंग (१३६८ ई०) के आक्रमणों के साथ ही वाहरवालों की भनक उनके कान तक पहुंची, अन्यथा दरद पिछली शताब्दी के मध्य तक अपना एकान्त जीवन ही वितात रहे।

संस्कृत के वैयाकरणों ने उस समय लिखा जब कि प्राकृतें खूब समृद्ध हो चुकी थीं। इसी कारण उन्होंने ब्राध्य प्रकट किया कि किस प्रकार पैशाची ने उन रूपों को सुरिचित रखा है जो प्राकृतों में नये ध्विनि-विकारों के कारण कभी के बदल चुके हैं। ब्राज भी यही दशा है। वर्तमान दरद-भाषाओं में ब्राज भी ऐसे शब्द हैं, जिनका रूप कभी बदला ही नहीं, ब्रोर जो भारतीय भाषाओं में ब्रब प्रयोग में नहीं ब्राते, केवल वैदिक-संस्कृत में जिनके दर्शन होते हैं।

विद्वानों ने इस ब्रोर भी ध्यान दिलाया है कि यूरोपीय जिप्सियों की भाषा में ब्रोर दरद-भाषा में विलक्षण समानता है। हमें ज्ञात है कि जिप्सी (हब्सी) भारत से ही गये थे ब्रोर इसमें सन्देह नहीं कि उनकी मूल भारतीय भाषा दरदी की ही कोई प्रकार थी।

हम पहले बता चुके हैं कि पिशाचों ने सिंध के किनारे-किनारे दूर तक अपने उपनिवेश बसाये थे। ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व के मध्य में सम्राट् अशोक ने भारत के कोने-कोने में शिला-लेख स्थापित कराये। ये शिला-लेख अपने समय की प्रचलित स्थानीय बोली या भाषा में होते थे। और हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि शाहबाज़गढ़ी के शिला-लेख में, जो वर्तमान यूसुफ़ज़ाई देश में दरद-प्रदेश के अत्यन्त निकट है, जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह भाषा अनेक रूपों में दरद भाषा से मिलती-जुलती है।

दरद-वर्ग की तीन भाषात्रों, शीना, कोहिस्तानी झोर काश्मीरी का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इनमें शीना सबसे शुद्ध है झोर गिलगिती, चित्राली, अस्तोरी, चिलासी झोर दास की बोक्या आदि बोलियों का समूह है। शीना साहित्यिक भाषा नहीं है झोर न उसकी कोई लिपि ही है। डा॰ लीटनर आदि ने शीना के प्राम-गीतों का संग्रह झोर अनुवाद किया है, परन्तु झभी तक इस भाषा के विषय में पर्याप्त खोज बीन नहीं की गई है। कोहिस्तानी पिश्रमोत्तर सीमा की अनेक अनुवत बोलियों का समूह है और उस पर भारतीय भाषाओं और पश्तो के प्रभाव स्पष्ट लित्तत हैं। काश्मीरी साहित्यिक भाषा बन जाने के कारण अनेक

प्रभाव प्रहण कर चुकी है।

यहां पर काश्मीरी की ध्विन या वर्ण-योजना, वाक्य-योजना, पिंगल भौर शब्द-भंडार की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। िष्ठयर्सन ने यह परीक्षा बढ़े विस्तार से और विद्वत्तापूर्वक की है। यहां केवल कितपय विशिष्टताओं का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा ताकि पाठक यह अनुमान कर सकें कि काश्मीरी एक स्वतंत्र भाषा है, और संस्कृत की वोली मात्र नहीं है।

दरद भाषाओं में स्वनंत वर्ण की (कोमल) प्राण-ध्वनियां नहीं होतीं। घका ग, भका जया ज, ढका डया र, घ और भका द और व बन जाते हैं। यह नियम किसी भारतीय भाषा में नहीं मिलता परन्तु काश्मीरी में साधारण है। दरद भाषाएं अपने स्वनंत वर्णों को इसी प्रकार हकार या विसर्ग से अयुक्त करती हैं।

इसके अतिरिक्त दरद भाषाओं में बहुधा मूल स्वनंत वर्ण भी कठोर हो जाते हैं, जैसे ग का क, ज का च, ड का ट, द का त, व या व का प हो जाता है। अब ये कठोर वर्ण पुन: कोमल होते जाते हैं। दरद भाषाओं की यह भी विशेषता है कि उनमें मूर्धन्य और दंत्य वर्ण विना योजना के घुल-मिल जाते हैं।

वाक्य-योजना की दृष्टि से काश्मीरी श्रन्य सभी भारतीय भाषाओं से भिन्न है। भारतीय भाषाओं में पहले कर्त्ता, फिर कर्म या विधेय, और श्रन्त में किया ब्राती है। परन्तु काश्मीरी में किया, कर्म या विधेय से पूर्व ब्राती है, जैसे फ़ारसी या अंग्रेजी में।

आधुनिक काश्मीरी में संस्कृत के पिंगल का प्रयोग नहीं होता। प्रारंभ में होता था, परन्तु अब सारे छन्द ईरानी हैं, और हिन्दू-महाकाव्यों में भी उनका प्रयोग किया गया है, जैसे रामावतार चरित में फ़ारसी के बहरे हज़ाज का प्रयोग हुआ है।

कारमीरी का शब्द-भंडार ही अनेक विवादों और भ्रामक परिकल्पनाओं का कारण बना है। शब्द-भंडार के आधार पर ही लोग कारमीरी को संस्कृतिक भाषा घोषित करते हैं। परन्तु यह दावा गलत है। शब्द-भंडार किसी भाषा के वर्गीकरण का आधार नहीं बन सकता, अन्यथा उर्दू को ईरानी-वर्ग की भाषा स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि यही प्रमाण रखा जाय तो आज की बोल-चाल की काश्मीरी में ६० फीसदी विदेशी शब्द फारसी के होते हैं, इसलिए उसे हमें ईरानी परिवार की भाषा घोषित करना होगा।

दो हजार वर्षों से काश्मीरी पर भारतीय प्रभाव पड़ते आये हैं। दरद-

भाषाओं में काश्मीरी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें साहित्य है और जिसकी अपनी लिपि है। काश्मीर संस्कृत के विद्वानों और शैव-दर्शन के प्रतिपादकों का शंदाब्दियों तक प्रधान केन्द्र रहा है। संस्कृत भाषा में यहां पर जगत-प्रसिद्ध लोक-परंपरा और जन-श्रुति उत्पन्न हुई है और संस्कृत के विश्व-वन्ध्य महाकवियों ने यहां जन्म लिया है। ऐसे प्रवल प्रभावों के निरंतर पड़ने के पश्चात भी यदि काश्मीरी में संस्कृत ब्युत्पत्ति के अगणित शब्द प्रविष्ट न हो जाते तो आश्चर्य होता।

परन्तु फिर भी अनेक अत्यन्त साधारण शब्द, जो अत्यन्त प्राचीन हैं, जिनके रूप मिश्रण के बावजूद नहीं बदले और जो कभी उधार नहीं लिये जाते, दरद ब्युत्पत्ति के हैं, जैसे संख्या-सूचक शब्द, या माता, पिता आदि के पर्याय। इनमें से कुछ भारतीय भाषाओं में भी प्रयुक्त होते हैं।

सांस्कृतिक और भाषा तात्त्विक दृष्टि से काश्मीरी अत्यन्त महत्व की भाषा है, क्योंकि यही एक आर्थ-भाषा है जो व्यवहित (analytic) से संहित (synthetic) भाषा वनने की स्थिति में है।

सबसे प्राचीन ज्ञात भारतीय भाषा वेदों की संस्कृत है। यह भाषा अत्य-धिक संहित थी। उसमें लेटिन झोर श्रीक की ही तरह संज्ञा के विभक्ति-योग झौर किया के संयोग की व्यवस्था जटिल थी। परन्तु कालान्तर में यह भाषा विकसित होकर व्यवहित हो गई। हिन्दी ऐसी भाषा है जो अंग्रेज़ी या फ्रेंच के समान व्यवहित है। उसमें संज्ञा के अधिक-से-अधिक दो कारक होते हैं और वे संबंध-बोधक उपसर्गों द्वारा ही रूपान्तरित होते हैं, जबिक किया के केवल एक या दो कारक ही शेष रहे हैं, वाकी की पृर्ति सहायक कियाओं द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत के 'गृह' और लेटिन के mansio से 'गृहस्थ' या mansionis में कारक-अर्थ का परिवर्तन शब्द के रूप में परिवर्तन करके किया जाता है। परन्तु हिन्दी में घर से घर—का और फ्रेंच में maison से une maison बनता है, अर्थात् यह परिवर्तन प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर किया जाता है, शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यवहित विभक्ति थोग हुआ।

इसी प्रकार हिन्दी और फ्रेंच में काल-वाचक अर्थ का परिवर्तन शब्द के रूप में परिवर्तन करके नहीं होता वरन् 'गा' आदि सहायक शब्द जोड़कर किया जाता है। यह व्यवहित संयोग हुआ।

कारमीरी-भाषा अपने विकास के एक नये चरण में प्रवेश कर रही है और व्यवहित से संहित होती जा रही है। वैसे उसमें अभी तक संज्ञा का रूपकरण प्रभानत: व्यवहित ही है, जैसे 'गर' (घर) का काश्मीरी 'गरकु' (गर-कु = घर-का)

बनता है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि 'कु' यहां अब 'गर' से संयुक्त हो गया है और हिन्दों के 'का' के समान अलग शब्द नहीं रहा । संस्कृत के 'गृहस्य' की तरह सस्यन्ध-कारक में 'गरुक़' भी एक शब्द बन गया है। अर्थात शब्दों का रूपकरण पुन: संहित होता जा रहा है । इसी प्रकार किया-पदों का संयोग भी संहित होता जा रहा है, और भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे एक व्यवहित भाषा के संहित होने की विलक्षण किया को अपने सामने संपन्न होते देख सकते हैं : काण्मीरी में अभी व्यवहित-रूपों के साथ-साथ संहित रचना भी होती जा रही है, जब कि बंगाली-मराठी ब्रादि भाषाब्रों में व्यवहित-संयोगों का एकदम परित्याग कर दिया गया है। इसी कारण काश्मीरी का महत्व है। भाषा-विज्ञानियों ने उसे व्यवहित से संहित होने के भार्ग में ही पकड़ लिया है और इससे वे इस तथ्य की पड़ताल करने में सफल हुए हैं कि किस प्रकार बंगाली या मराठी भाषाओं में संहित-संयोग विकसित हुए। इस संबंध में अनेक प्रकार के अनुमान किये जाते थे, परन्त काश्मीरी ने उन सारे अनुमानों को ठिकाने लगा दिया है, और निश्चित प्रमाण पेश किया है। ग्रियर्सन ने भारतीय भाषात्रों के एक विकास-चरण से दूसरे विकास-चरण तक पहुंचने के कम का अध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाला है कि भारतीय भाषाओं की रचना सब से पहले संहित थी, फिर व्यवहित हो गई ( जैसे हिन्दी ), झौर अन्त में पुन: कारमीरी की तरह योगिक अथवा अर्ध-संहित अवस्था से निकल कर बंगाली और मराठी की तरह संहित बन गई। भाषाओं के विकास का यही कम है।

कारसीरी की प्राचीन लिपि शारदा है। यह लिपि नागरी के ही आधार पर बनाई गई थी—अन्नर-प्रति-अन्नर वैसी ही है, केवल अन्नरों को आकृति भिन्न है, और कारमीरी के स्वर-विधान के अनुसार उसमें अतिरिक्त स्वरों के चिन्ह पूरे हैं। आजकल शारदा लिपि का प्रयोग यदा-कदा ही किया जाता है। अधिकतर फ़ारसी लिपि का ही प्रयोग होता है, यद्यपि फ़ारसी का स्वर-विधान उसके लिए अनुपयुक्त है। परन्तु जिस प्रकार गत चार-पाँच शताब्दियों से पड़ने वाले फ़ारसी प्रभाव के कारण काश्मीरी भाषा में असंख्य फ़ारसी ब्युत्पत्ति के शब्द और मुहावरे घुल-मिल गए हैं, उसी प्रकार उसकी लिपि भी प्रचलित हो गई है। काश्मीरी के लेखक और विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि फ़ारसी लिपि में ही नये स्वर-चिन्ह जोड़कर काश्मीरी की प्रामाणिक लिपि तैयार करनी पड़ेगी, नागरी या शारदा का पुन: प्रचलन संभव न हो सकेगा। केवल डा॰ तोशखानी आदि भाषाशास्त्री 'अन्तर्राष्ट्रीय लिपि' का प्रतिपादन कर रहे हैं, परन्तु जब तक जातीय और धार्मिक

भावनाएं ऐसे वैज्ञानिक प्रश्नों के समाधान में हस्तक्तेप करती रहेंगी, उस समय तक 'अन्तर्राष्ट्रीय लिपि' के स्वीकार किये जाने की संभावनाएं अत्यन्त स्वल्प हैं।

काश्मीर राज्य के लद्दाख और वाल्तिस्तान ग्रादि प्रदेशों में तुरियानी कुल की ग्रर्थात् चीनी परिवार की तिब्बती भाषाएं बोली जाती हैं। तिब्बती भाषाग्रों

को भोट-भाषाएं भी कहा जाता है। तिब्बती भाषा का साहित्य तिब्बती अत्यन्त विशाल है। पाठक जानते हैं कि भारत की प्राचीन भाषाएं संस्कृति की खोज करने में तिब्बती या भोट भाषा के धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक प्रन्थों से अपार सहायता सिली है।

भारतीय प्रचारकों ने सातवों शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार करते समय वहां की भाषा का परिमार्जन करके उसमें संपूर्ण बौद्ध त्रिपिटक का अनुवाद किया था। तब से उसमें अनेक संस्कृत प्रन्थों का अनुवाद और स्वतंत्र प्रन्थों की रचना होती आई है। इस तिब्बती भाषा की कई बोलियां भारत की सीमा पर बोली जाती हैं। लहाखी, वाल्तिस्तानी या वाल्ती और पुरिक आदि की बोलियां उसके पश्चिमी उप-वर्ग की हैं। वाल्ती-पुरिक और लहाखी के बोलने वालों की संख्या दो लाख के लगभग है। तिब्बती बाह्मी लिपि में लिखी जाती है। लहाख के भोट (बौद्ध) तिब्बती भाषा में धर्म का अध्ययन करने और लामा पद की परीचा देने के लिए लासा जाते हैं। परन्तु वाल्तिस्तान में, जहां के निवासियों ने इस्लाम अपना लिया है, यद्यपि बोली लहाखी से मिलती-जुलती है, शिचा का प्रचार बहुत कम है, और तिब्बती साहित्य का अध्ययन नहीं किया जाता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्मीर राज्य में अनेक भाषाएँ और बोलियां बोली जाती हैं। उनमें से कुछ साहित्यिक भाषाएँ हैं, नहीं तो अधिकतर में अभी तक कोई साहित्य नहीं है। इनमें से जो लिखित भाषाएं हैं उनकी लिपियां भी भिन्न-भिन्न हैं; टाकरी, नागरी, शारदा, ब्राह्मी और फारसी आदि। अन्तप्रदिशिक उपयोग के लिए उर्दू भाषां और फारसी लिपि का प्रयोग चाहे अनिवार्थ समभा जाय, परन्तु विभिन्न जातियों पर किसी एक सामान्य भाषा का बलात् लादना और मातृ-भाषाओं को एकदम पदच्युत करने की चेष्टा करना न केवल प्रतिकियावादी होगा वरन् विभिन्न जातियों की स्वाभाविक प्रतिभा के सम्यक् विकास की संभावनाओं का भी अन्त कर देगा, क्योंकि प्रत्येक मातृभाषा के अन्दर मनुष्य की सहसों वर्षों की विकास-चेष्टा निहित होती है। अतः जिन भाषाओं की कोई लिपि नहीं है, जिनका कोई लिखित साहित्य नहीं है, उनको भी लिपि देकर और उनके लोकसाहित्य का संकलन करके उन्हें विकास-पथ पर अप्रसर करना पढ़िगा। किसी भाषा

के बोलने वालों की संख्या चाहे जितनी कम क्यों न हो और कोई भाषा अन्य निकटवर्ती भाषाओं के प्रवल प्रभावों से चाहे जितनी मरणासन्न क्यों न हो रही हो, उनके विकास की सुविधाएं प्रदान करना ही वांक्रित होगा। हर्ष का विषय है कि 'नया काश्मीर' की योजना में इस प्रश्न का समाधान इतने ही उदार दृष्टिकोण के आधार पर सोचा गया है।

## पाँच

## काश्मीर का साहित्य

काश्मीर में साहित्य की रचना तीन भाषाओं में हुई है। बौद्धों और हिन्दुओं के काल में अन्थों की रचना संस्कृत भाषा में होती रही, यद्यपि काश्मीरी भाषा ही उस समय भी बोली जाती थी। बौद्ध और हिन्दू राजाओं ने काश्मीरी को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके समय में संस्कृत ही राज-भाषा थी। किस समय आर्थ ब्राह्मणों ने आकर काश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया, अतः किस समय से राजकीय व्यवहार में संस्कृत का प्रयोग होने लगा, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता।

मुसलमान शासकों के समय में धीरे-धीरे संस्कृत का महत्व कम होने लगा श्रोर उसका स्थान फ़ारसी ने ले लिया। वीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ़ारसी ही राज-भाषा बनी रही।

बौद्ध और हिन्दू-काल में काश्मीरी भाषा की शारदा-लिपि बनाई गई थी, परन्तु फिर भी उस काल का काश्मीरी का लिखित अथवा अलिखित साहित्य अप्राप्य है। श्रुति-परंपरा से जो कथाएं संकलित की गई हैं, उनमें से कुछ अवश्य प्राचीन काल की होंगी, परन्तु इस लोक-साहित्य का निश्चित रचना-काल बताना कठिन है, और इस दिशा में अभी तक विस्तृत और गंभीर खोज भी नहीं की गई।

मुसलमान शासकों के समय से काश्मीरी में साहित्य का निर्माण शुरू हुआ और यद्यपि राजभाषा फ़ारसी थी, जन साहित्य की परंपरा काश्मीरी भाषा में ही व्यक्त होती रही।

इस प्रकार काश्मीर का साहित्य संस्कृत, फ़ारसी और काश्मीरी भाषाओं में विरिचत हुआ है।

काश्मीर के ज्ञात इतिहास का हमें जितना कुक पता चला है, उससे यही

परिणाम निकाला जा सकता है कि गत दो-डाई हज़ार वर्षों से कारमीर में सामन्ती समाज की व्यवस्था रही है, उत्पादन के साधन पुराने ढंग के और अत्यन्त सीमित रहे हैं। परन्तु इसके वावजूद अपने इतिहास की इस लम्बी अविध में कारमीरियों ने अनुपम सांस्कृतिक उन्नति की है। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसकी जानकारी उन्होंने प्राप्त नहीं की और जिसकी खोज-बीन और उन्नति में उन्होंने भाग न लिया हो। दर्शन, धर्म, शिल्प, ज्योतिष, साहित्य, इंजीनियरी आदि सभी चेत्रों में उन्होंने प्राचीन काल में जो कार्य किया वह आधुनिक युग के लिए भी विलक्षण ही कहा जायगा। काश्मीरियों ने अनेक विषयों पर शतशः प्रनथ लिखे हैं, परन्तु उनमें से अब थोड़े ही उपलब्ध हैं।

प्राचीन कारमीरियों ने अपना विशिष्ट दर्शन उत्पन्न किया। यह दर्शन वेदान्त से भिन्न है, उससे अधिक गंभीर और जन-प्रिय है। इस दर्शन को शैव-दर्शन या त्रिक-दर्शन कहते हैं। पूर्ण ब्रह्मवाद, विचार की द्र्शन गंभीरता और मौलिकता इस दर्शन की विशेषता है। यद्यपि शैवदर्शन एक आदर्शवादी दर्शन है, परन्तु अत्यन्त तर्कपूर्ण है, जिसके कारण वह यथार्थ या भौतिक तत्व की नितान्त अवहेलना नहीं करता। इसके अतिरिक्त इस दर्शन में जादू-टोने और विलदान आदि जैसी कुप्रथाओं का कोई स्थान नहीं है।

थोड़े ही दिन पहले शैव-दर्शन का साहित्य पाश्चात्य विद्वानों के सामने लाया गया है। बड़े-बड़े विद्वानों ने इस दर्शन का अध्ययन किया है और उनका विचार है कि संसार में जितने भी धार्मिक दर्शन हैं उनमें यह दर्शन सबसे ज्यादा गंभीर और समन्वित है।

शैव-दर्शन का सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्राठवीं शताब्दी में वसुग्रप्त ने किया था। उसने इस विषय पर 'स्पन्द कारिका' नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। वसुग्रप्त के पश्चात् नवीं शताब्दी में कल्लट भट्ट ने 'स्पन्द वृत्ति' नाम की पुस्तक लिखी। कुछ समय बाद ही एक महान् विद्वान् सोमानन्द हुआ, जिसने 'शिवदृष्टि' नाम से शैव-दर्शन की अत्यन्त गंभीर ब्याख्या की। उपलदेव, जिसकी पुस्तकें शैव-दर्शन की सबसे प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती हैं, दसवीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। उसने 'प्रत्यिभग्न' और 'स्तोन्नवली' ब्रादि पुस्तकें लिखीं। परन्तु शैव-दर्शन का सबसे पूर्णदर्शी, प्रतिभाशाली, ब्राकर्षक ब्रोर प्रगल्भ लेखक-विचारक ब्राभनवग्रप्त हुआ है, जो ग्रुप्तवंश के राज्यकाल में दसवीं शताब्दी के ब्रन्त में हुआ था। ब्राभनवग्रप्त ने ब्रानेक पुस्तकें लिखी हैं, परन्तु उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'तंत्रलोक'

है, जो दार्शनिक प्रतिभा का चमत्कार उपस्थित करती है। शैव-दर्शन के संबंध में तीन नाम और उल्लेखनीय हैं — च्रेमेन्द्र, च्रेम राजा और योग राजा। च्रेमेन्द्र की पुस्तकों का अन्यत्र उल्लेख हो चुका है। योगराजा १९०० ई० के लगभग हुआ। उसने 'परमार्थसार' नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है।

साहित्य के संबंध में काश्मीरियों ने अनेक अन्थ लिखे हैं, जिनमें से कितप्य अपने महत्व के कारण उल्लेखनीय हैं। भीमभट्ट ने ७०० ई० में 'रावणा- र्जुनीय', दामोदरगुप्त ने ७६० ई० में 'कुहिनी माता', च्लीर- स्वामी ने ८०० ई० में 'शब्द-संग्रह', रत्नाकर ने ८५० ई० में 'हरविजय', श्री स्वामी ने ८५० ई० में 'कप्फनाभ्युदय' आदि रचनाएं कीं। बल्लभदेव ने ६०० ई० में कालिदास की कृतियों की टीका की। चेमेन्द्र ने ६७५ ई० में 'देशोपदेश' लिखा। चेमेन्द्र ने अत्यन्त प्राचीन काल में किसी गुणाट्य नामक विद्वान् द्वारा पैशाची भाषा में लिखी गई 'बृहद्कथा' का 'बृहद् कथा मंजरी' के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। सोमदेव ने १००० ई०

की, मंखा ने ११६० ई० में 'श्रीकठ-चिरत' लिखा, श्रोर जयद्रथ ने १२०० ई० में हरिचरित-चिन्तामणि की रचना की। कतिपय विद्वानों के ब्रनुसार पातजिल ईसा की शताब्दी के पूर्व काश्मीर में ही उत्पन्न हुए थे। उनके श्रतिरिक्त श्रोर भी श्रनेक वैयाकरण

के लगभग पुन: 'बृहद्कथा' का 'कथा सरित्सागर' के नाम से अनुवाद किया। 'कथा सरित्सागर' कथा-साहित्य का एक विशाल प्रन्थ है, जिसके अंश कई भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। बिल्हण ने ११०० ई० में 'विकमांकदेवचरित' की रचना

व्याकरण यहां हुए हैं। चन्द्र दूसरी शताब्दी में हुआ, कृष्ण स्वामी और वामन राजा जयपीड (७७४-८०८ ई०) के समय में हुए और

कप्यट ६४० ई० में हुआ; उसने 'लघुवृत्ति' नाम का ग्रन्थ लिखा।

श्रलंकार-शास्त्र पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें लिखीं। वामन भट्ट की ७४० ई० में लिखी पुस्तक 'काव्यालंकार', रुद्रदत्त की ८२४ ई० ग्रंजिकार-शास्त्र में लिखी पुस्तक 'श्र्यार तिलक'; रुप्यक की ११२४ ई० में लिखी पुस्तक 'श्रलंकार- सर्वस्व', और मम्मट की ११४० ई०

फलित ज्योतिष के संबंध में कारमीरी विद्वानों की पुस्तकें अपूर्व हैं। उन्होंने इस विषय का अध्ययन किया था। आज भी भारत ज्योतिष के विद्वान कारमीर के भाष्कराचार्य, आर्यभट और रत्न-कंठ

में प्रणीत पुस्तक 'काव्य प्रकार' अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

की रचनाओं को प्रमाण मानते हैं।

काश्मीरियों ने काम-विज्ञान का भी विशेष अध्ययन किया था। काश्मीर के प्रधान-मंत्री कोका पंडित ने, जो लोधीवंश के राज्यकाल में थे, वड़े परिश्रम के बाद जगद्प्रसिद्ध 'कोकशास्त्र' की रचना की। प्रगय-कला के काम-विज्ञान बारे में जिस दूसरी पुस्तक का आत्यन्तिक महत्व है, वह वसुनन्द महाराज ने कोकशास्त्र से भी पूर्व चौदहवीं शताब्दी में

लिखी थी। इस महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम 'कामशास्त्र' है।

वारहवीं शताब्दी में रामचन्द्र भट्ट श्रोर श्रानन्द ने राजनीति-शास्त्र पर पुस्तकें लिखीं।

मुस्लिम-काल में काश्मीर के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन में थार्मिक परिवर्तनों के कारण यदा-कदा साम्प्रदायिक विद्वेष की प्रवृत्तियों के ऊपर उभर आने के वावजूद लोगों का सांस्कृतिक हास नहीं हुआ। मुस्लिम-काल में भी संस्कृत-प्रन्थों की रचना पूर्ववत् जारी रही, यद्यपि राजभाषा फारसी हो गई थी, और केवल मुसलमानों ने ही नहीं वरन हिन्दुओं ने भी समान रूप से उसका अध्ययन किया। साथ ही कुक दिनों के भीतर अनेक स्थानीय लेखक फारसी में भी पदा हो गए।

मुस्लिम-कालीन संस्कृत रचनाओं में जगत्थर भट्ट की 'स्तुति-कुसुमांजिल' (१३४० ई०), जो अपने साहित्यिक गुणों के कारण प्रशंसित हो चुकी है, सिती कंठ की 'वाल-वोधिनी' (१४७४ ई०), वल्लभदेव की 'पद्मावली' (१४४० ई०) और शिवोपाध्याय की 'विज्ञान-भैरव' (१७७४ ई०) जो शैव-दर्शन की एक अत्यन्त प्रामाणित पुस्तक है, लिखी गई।

मुस्लिम काल में विरचित फ़ारसी पुस्तकों की संख्या ३४० के लगभग है। ये पुस्तकों दर्शन, धर्म, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र और इतिहास की हैं।

संस्कृत, फ़ारसी झौर झन्य भाषाओं में लिखी गई काण्मीर के इतिहास की पुस्तकों का उल्लेख 'ऐतिहासिक सूचनाएं' वाले प्रकरण में हम पहले ही कर चुके हैं।

इस काल में जो जीवन-चरित लिखे गए, उनमें रूवाजा मिरभ बजाज़ (१४७४ ई०) की 'तज्कराए मुर्शदीन', बाबा दाऊद मुश्कानी (१६४३ ई०) की 'ग्रसरारुल ग्रवरार', ग्रोर मुल्ला ज़िहनी की 'तज़कराए-शोहराए-

जीवन-चरित काश्मीर' (१६४४ ई०) महत्वपूर्ण और उल्लेनीय हैं। जैनुलाब्दीन के राज्यकाल में मुख्ला अहमद अल्लामा ने राज-तरिंगनी और महाभारत का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद किया। कुक्क समय बाद दारा शिकोह ने कतिपय उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया।

दर्शन के चेत्र में वाबा दाऊद ख़ाकी, ख्वाजा हवीबुछा नवशहरी छोर मिर्ज़ा अकमलुद्दीन कामिल के नाम प्रमुख हैं। मिर्ज़ा अकमलुद्दीन दर्शन कामिल का विशाल प्रन्थ 'वहारुत उरफ़ान', जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जवाब में लिखा गया था, चार भागों में है और उसमें ६० हजार शेरें हैं।

मुग़ल कालीन कारमीर में फ़ारसी की कविता अपने चरम-विकास को पहुंची। इस ज़माने के अनेक फ़ारसी में कविता करने वाले कारमीरी कवियों की कृतियां मिलती हैं। सफ़ी, मुड़ा अशरफ़ बहाउद्दीन मत्, मौलाना मज़हारी, मुड़ा तैयव और मुड़ा फरोग़ी आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं। परन्तु मुस्लिम-काल का सर्वश्रेष्ठ कि मुहम्मद ताहिर ग़नी ऐसा कश्मीरी है, जिसने उचकोटि की फ़ारसी कविता लिखी है और जिसे ईरान तक के कि उस्ताद और महान् कि स्वीकार करते हैं। गृनी कश्मीरी औरंगज़ेव के समय में हुआ था।

हिकमत पर एक पुस्तक हकीम मंसूर और घोड़ों की वीमारियों पर एक पुस्तक मुहम्मद मुराद ने लिखी। मुल्ला मुंशी फ़ानी ने शाहजहां के राज्य-काल में संसार के विभिन्न धर्मों पर 'दिवस्ताने मज़ाहिब' नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसका अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी भाषाओं में भी अनुवाद हो गया है। जो करमीरी मुसलमान वन गए उन्होंने अरवी का भी अध्ययन किया और उन्होंने लगभग २६ प्रनथ अरवी भाषा में भी लिखे हैं। ये प्रनथ अधिकतर मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं और कियाओं के बारे में हैं। अरवी के लेखकों में मुल्ला मुहसन खुशु का नाम उल्लेखनीय है। वह औरगज़ेव के समय में हुए थे।

पठानों और सिखों और डोगरों के राज्य-काल में काश्मीर का सांस्कृतिक जीवन एक प्रकार से किन्न-भिन्न हो गया, साहित्य और दर्शन की प्रगति एकदम रुक गई। अत्याचार, उत्पीइन और आर्थिक शोषण ने साहित्य की प्रेरणाओं के स्रोत बन्द कर दिये। कम-से-कम संस्कृत और फ़ारसी भाषाओं में तो साहित्य की रचना एक प्रकार से बन्द हो गई। फिर भी इस काल में कतिपय महत्वपूर्ण रचनाएं फारसी में अवश्य हुई जिनका उक्षेख करना ज़रूरी है।

मुशी भवानीदास (१८०० ई०) पटानों के काल में हुए। उनकी नई शैली की काव्य पुस्तक 'बहारेतबील' दूर-दूर तक फ़ारसी के विद्वानों द्वारा समादत हो चुकी है। पंडित तवाराम 'वेताव' (१८४० ई०) सिखों के काल में हुए। उन्होंने फ़िरदौसी के 'शाहनामा' के मुक़ाबल की पुस्तक 'जंगनामा' लिखी। पंडित राजकोल अर्ज़बेगी 'दयरी' और पंडित राजकाकदर 'फर्फ्ख़' डोगरों के राज्य-काल में हुए। पंडित राजकोल की कविता साहित्य के मापदंडों से केवल ग़नी कश्मीरी की कविता से ही दूसरे दर्जे की है, अन्यथा काश्मीर के अन्य सभी फ़ारसी कवियों की तुलना में श्रेब्ठ और प्रथम कोटि की है।

हम पहले कह चुके हैं कि हिंदू काल में संस्कृत राजभाषा थी, परन्त जनता संस्कृत नहीं बोलनी थी। वह काश्मीरी ही बोलती थी। काश्मीरी का हिन्द और बोद्ध-काल का कथा और काव्य-साहित्य अलग से संकलित नहीं काइमीरी भाषा किया गया है, परन्तु जे॰ हिन्टन नोलीस ने प्राचीन काश्मीरी का साहित्य मुहावरों श्रोर लोक-कथाश्रों के जो संकलन किये हैं. तथा सर (प्रान्धीन काल) ऑरेल स्टीन आदि अन्य विद्वानों ने लोक-कथाओं के जो संप्रह तैयार किये हैं, उनमें कुछ कथाएं तो अवश्य ही प्राचीन और मध्य-काल की होंगी । यह एक इतिहास-सिद्ध तथ्य है कि जिस जाति का प्राचीन साहित्य लिखित नहीं होता, उसका ज्ञान-विज्ञान, अनुभव और प्रगति का इतिहास उसके लोक-साहित्य में सुरचित रहता है और श्रुति-परंपरा इस साहित्य को लोगों की स्मृति से खोने नहीं देती । काश्मीर में भी ऐसी श्रुति-परंपरा ब्रत्यन्त साधारण है। यहां राबीस होते हैं जो लोक-कथाएं सुनाते हैं, और उनका वर्गन इतना गठित. संयत और नियमित होता है कि एक ही कथा को यदि आप रावीस के मुख से दो-चार वर्ष बाद सुनें तो दोनों वर्णनों में पाई और विराम तक का अन्तर नहीं मिलेगा । हिन्दू-काल में काश्मीरी भाषा की शारदा-लिपि का निर्माण हुआ था, परन्तु फिर भी काश्मीरी-भाषा में कोई हिन्दू-कालीन पुस्तक प्राप्त नहीं है।

मुस्लिम-काल में कारमीरी भाषा में न केवल फ़ारसी के असंख्य शब्द और मुहाबरे बुल-मिल गए बल्कि कारमीरी भी फ़ारसी लिपि में लिखी जाने लगी। अर्थिसन और दूसरे विद्वानों का मत है कि कारमीरी साहित्य की शैली में दो प्रवृत्तियां चलने लगी हैं। पंडितों की कारमीरी अधिक संस्कृत-गर्भित होने लगी और मुसलमानों की कारमीरी अधिक फ़ारसी-गर्भित होने लगी। परन्तु लेखक का स्वयं का अनुभव है कि शैलियों का यह भेद अधिक गहरा नहीं है, क्योंकि साधारण करमीरी भाषा में आजकल यदि फ़ारसी व्युत्पत्ति के शब्दों की बहुलता है तो साथ ही संस्कृत व्युत्पत्ति के शब्द भी कम नहीं हैं, और हिन्दू और मुसलमान समान रूप से संस्कृत अथवा फ़ारसी व्युत्पत्ति के शब्दों का काश्मीरी भाषा के व्याकरण के अनुसार प्रयोग करते हैं।

जिस समय कारमीर में मुस्लिम-शासन स्थापित हुआ, उस समय इस्लामी-

जगत् में सूफ़ी मत का प्रभाव बढ़ रहा था। भारत में भी कवीर और दूसरे संत कियों ने सूफ़ी सिद्धान्तों का प्रचार किया और एक काल तक भारतीय साहित्य में सूफ़ी प्रवृत्ति का ही ज़ोर रहा। इसी प्रकार कारमीर में भी प्रारंभिक कारमीरी किवता सूफ़ी प्रवृत्ति की किवता है। बाद में हिन्दू सम्प्रदाय के किवयों ने भिक्तिकाव्य की रचना की और मुस्लिम सम्प्रदाय के किव धीरे-धीरे धार्मिकता के संकुचित दायरे से बाहर निकल कर आधुनिकता की और प्रवृत्त होने लगे और गत एक शताब्दी से यहां स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति की किवताएं होती आई हैं। राष्ट्रीय नव-जागरण के साथ स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति का स्थान राष्ट्रीय लौर प्रगतिवादी अथवा यथार्थवादी किवताओं ने ले लिया, और इस समय काश्मीरी के सभी प्रमुख किवयों की कृतियां राष्ट्रीय और प्रगतिशील विचार-भावनाओं से ओत-प्रोत हैं।

प्रेमनाथ वजाज़ के अनुसार काश्मीरी भाषा का सबसे पहला कि राजनक शितीकंठ है जिसकी काव्य-पुस्तक 'महानय प्रकाश' तरहवीं शताब्दी की कृति अनुमानित की जाती है। परन्तु श्रियर्सन के अनुसार काश्मीरी की सबसे प्राचीन लेखिका भक्तकि लल्लेश्वरी या लला दे है जो संभवतः १४वीं शताब्दी में हुई थी। लल्लेश्वरी की सैकड़ों किवताएँ घाटी-भर में प्रसिद्ध हैं। उनका संकलन 'लल्लावाक्यानी' के नाम से किया गया है। लल्लेश्वरी के बारे में प्रसिद्ध है कि वह एक योगिनी थी और निरवस्त्र अवस्था में सारी घाटी में अमण करती फिरती थी। उसकी सारी किवताएँ धार्मिक हैं और नीति और उपदेश से ओतप्रोत हैं और शैवमत से प्रभावित हैं।

शेख नुरुद्दीन की ज़ियारत का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यह एक फ़कीर थे और किव थे। हिन्दू और मुसलमान समान रूप से उनके भक्त हैं। शेख नुरुद्दीन का काश्मीरी साहित्य में वही स्थान है जो भारतीय साहित्य में कबीर का है। शेख नुरुद्दीन सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन के समय में हुए थे और प्रसिद्ध है कि वे लहेश्वरी के शिष्य थे। उनके उपदेशों का एक बड़ा प्रन्थ मिलता है।

सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन के समय में 'वाणासुवरध' की रचना हुई थी, परन्तु लेखक का नाम अज्ञात है। उन्हीं दिनों सोमभट ने बडशाह का जीवन-चरित काश्मीरी गद्य में 'ज़ेना चरित' के नाम से लिखा। उधभट ने 'ज़ेना विलास' नाम की एक नाटकीय रचना की जो बडशाह के जीवन की एक विशिष्ट घटना को चित्रित करती है। इसी काल के साहिबकौल की 'कृष्णाबतार' नाम की पुस्तक भी उहेखनीय है। किव देवाकर प्रकाश भट गोजवार (गुलिकावाटिका श्रीनगर) में रहता था और उसने काव्य में राम का इतिहास 'रामावतार चिरत' के नाम से लिखा। उसका दूसरा काव्य-प्रनथ 'लव-कुश चिरत' है। ये दोनों गुद्ध कश्मीरी भाषा के अत्यन्त काव्यमय प्रनथ हैं। अनेक कथाएं जो अन्य भारतीय राम-काव्य की परम्परा में नहीं मिलतीं, इन पुस्तकों में दी गई हैं, और सीता को मन्दोदरी की पुत्री लिखा है। सीता के उत्पन्न होने पर मन्दोदरी ने उसे त्याग दिया और तुरन्त रावण से शादी कर ली।

सोलहबीं शताब्दी के उत्तरार्थ में रूपभवानी ने काब्य में अब्छी ख्याति पाई। परन्तु हब्बाख़ातून एक दूसरे प्रकार की स्त्री थी। वह एक किसान लड़की थी, परन्तु बाद में वह यूसुफ़ शाह चक (१४०६-८६ ई०) की मलका बनी। हब्बाख़ातून काश्मीरी की प्रसिद्ध किव है। उसके गीत सूफी ढंग के हैं। उसे संगीत से गहरा प्रेम था, इसी कारण उसने श्रीनगर में मौसीकी (संगीत) का विद्यालय भी खुलवाया था।

मार्तगड के पंडित परमानन्द की मृत्यु ६ वर्ष की अवस्था में सन् १८२२ ई॰ में होना बताई जाती है। उन्होंने 'कृष्णावतार लीला' के नाम से कृष्ण का इतिहास लिखा। यह एक उचकोटि का काव्य-प्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 'राधा- स्याम बर सुदामाचरित' और 'शिवलग्न' उनके दो और प्रन्थ हैं। उनके शिष्य, नागाम के लदमणजी ने 'नल दमयन्ती', कुरीगाम के प्रकाशराम ने 'रामायण' और वनपृष्ट के किशनदास ने 'शिवलग्न' आदि उपाख्यानों की रचना की। कृष्ण राजदान ने १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक शैवदर्शन से ओतप्रोत काव्य 'शिव-परिणय' लिखा।

इस प्रकार २६ वीं शताब्दी के अन्त तक काश्मीरी काब्य में सूफी सिद्धान्तों की या राम-कृष्ण-शिव संबंधी भक्ति-काब्य की प्रधानता रही, और 'संसार माया-मोह जाल मुख-दुखचरित' और 'निर्वाण देशश्लोकस्तव' आदि जैसी धार्मिक पुस्तकों की रचना होती रही। परन्तु १६ वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रसिद्ध किव महमूद या मोहम्मद गामी काश्मीरी काब्य में एक नई धारा का सूत्रपात कर रहा था। मइमूद गामी ने 'पंजगंज', 'यूमुफ़ जुलेखा', 'लैला-व-मजनूं' 'शीरीं-ओ-खुसरू' की प्रेम-कथाएं लिखीं। इस नई धारा का प्रारंभ होते ही अनेक उदीयमान किवयों ने महमूद गामी का अनुसरण किया और फारसी कथाओं के आधार पर 'वामिक-उजरा', 'निसाव', 'अमसिछ', 'हारून रशीद', 'महमूद-ए-गृजनवी' 'शेख सन्ना' आदि खंडकाव्यों की रचना की। वलीउछाह मन्तू ने 'हिमाल' का उपाख्यान और पीर मक्क्बूल शाह

कलवारी ने 'गुलरेज़' की प्रेम-कथा की रचना की । साथ ही बहवपारे ने फिरदौसी के शाहनामे का काश्मीरी में अनुवाद किया ।

धार्मिक उपाख्यानों और सूफी गीतों की परिधि से एक बार बाहर निकलते ही काश्मीरी किवयों की कल्पना राजनीतिक-आर्थिक गुलामी के बावजूद उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ानें भरने लगी। मोहम्मद गामी के पश्चात काश्मीरी का एक महान किव उत्पन्न हुआ—रस्लमीर। रस्ल या रस्सुल मीर ने काश्मीरी काव्य में स्वच्छन्दतावादी, अर्थात 'प्रेम और प्रकृति' को आश्रय बनाकर व्यक्ति की भावनाओं की अपने गीतों में अभिव्यंजना की। हिन्दी के पाठक जानते हैं कि 'छायावाद' का काव्य समाज के कर बन्धनों के प्रति व्यक्ति का असन्तोष व्यक्त करता है। रस्सुलमीर के काव्य में यह असन्तोष अत्यन्त प्रच्छन रूप से विद्यमान है, परन्तु उसके मुक्त प्रेम के गीत सामाजिक वास्तव की संकुचित, रूढ़िग्रस्त विचार सीमाओं में आबद्ध नहीं हैं और इस प्रकार एक नये और अधिक मानवीय सामाजिक वास्तव की रूप-कल्पना अंकित करते हैं। इसी कारण रस्सुलमीर के गीत हर काश्मीरी की ज्वान पर हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस किव के काव्य में जितना माधुर्य, विचार-गाम्भीर्य, भाव-सौन्दर्य और रचना-सौद्य है उतना किसी अन्य काश्मीरी के काव्य में हुलीम है।

रस्मुलमीर के बाद काव्य में इतना परिमार्जन, विचार-गाम्भीर्थ, कोमलता और सौष्ठव केवल 'महजूर' की कविता में आया।

किव महजूर लगभग चालीस वर्षों से काव्य-रचना करते आये हैं। प्रारंभ में वह रसूलमीर की ही तरह प्रेम-गीति लिखते थे। परन्तु राष्ट्रीय नवजागरण के साथ-साथ उनकी चेतना की परिधि व्यापक होती गई और उन्होंने अपनी किवता में प्रकृति और काश्मीरी जनता के ऐसे भावपूर्ण और वास्तिवक चित्र अंकित किये कि उनकी किवता आश्चर्यजनक गित से लोक-प्रिय हो गई। काश्मीरी जाति के शोषित-पीड़ित जनों को प्रथमवार वाणी मिली। उनका सुख-दुख, हर्ष-विमर्ष, उनके जीवन की कूर, कठोर वास्तिवकता अभिव्यक्त हो उठी। केवल इतना ही नहीं, महजूर के साथ-साथ उनके शिष्य 'आज़ाद' ने भी 'ग़ज़ल-आराई' को तिलांजिल दी, और दोनों ने अपनी किवताओं द्वारा राष्ट्रीय चेतना फैलाने में पूरा योग दिया।

किव महजूर की कविता का विवेचनात्मक परिचय पाठक लेखक की श्रन्य पुस्तक 'प्रगतिवाद' में प्रकाशित निबंध 'काश्मीरी भाषा, साहित्य श्रीर किव महजूर' में पा सकते हैं।

राष्ट्रीय आज़ादी के आन्दोलन का व्यापक और गहरा प्रभाव काश्मीरी काव्य पर पड़ा है। महज़्र और आज़ाद के अतिरिक्त इस बीच में आरिफ़, नादिम आदि अनेक उचकोटि के तरुण किव काश्मीरी में प्रगतिशील, यथार्थवादी और कान्तिकारी किवताएं लिखते आये हैं। इन किवताओं में काश्मीरी कोम को जावत होकर अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने का पेगाम रहता है, एक अदम्य साहस और शोषण-हिंसा से रहित समाज की रचना करने का संदेश होता है। मिर्ज़ी आरिफ़ और नादिम न केवल उचकोटि के किव हैं, वरन् सामाजिक विचारक भी हैं और इसी कारण महज़्र और आज़ाद की अपेज़ा उनकी किवताओं में कान्ति का पेगाम अधिक मुखर है और उनकी भाव-विचार वस्तु अपेज़ाकृत अधिक व्यापक और सुलभी हुई है।

राष्ट्रीय-जाप्रति फैलाने वाली प्रगतिशील काव्य-धारा थ्राज भी काश्मीरी काव्य की प्रधान धारा है। सन् १६४७ ई० के अक्तूबर में जब पाकिस्तान की थ्रोर से काश्मीर पर क्वाइली हमला हुआ उस समय यहाँ के सचेत किवयों ने भी अनुभव किया कि यह हमला काश्मीरी जनता की आज़ादी की तहरीक पर किया गया है थ्रोर 'नया काश्मीर' के जनवादी स्वप्न को किन्न-भिन्न करके काश्मीर को सर्वदा के लिए पाकिस्तान और अंग्रेज और अमरीकी साम्राज्यवादियों का गुलाम बनाने के लिए किया गया है। इस चेतना को लेकर उन्होंने कौमी-हिफाजत के महत् कार्य में पूरा सहयोग दिया और 'नेशनल कल्चरल फन्ट' ने इन कौमी गीतों को 'गाये जा काश्मीर' के नाम से प्रकाशित कराया। साथ ही नेशनल कल्चरल फन्ट ने इन गीतों को स्वर-बद्ध कराके 'जन-गायन' के रूप में प्रयुक्त किया, जिसके कारण आज काश्मीर की घाटी के दूर-सुदूर कोनों तक में देशभित्त की भावना से ओतओत ये गीत और उनकी हृदय-ग्राही, ओजपूर्ण लय गूंजती है।

इसमें सन्देह नहीं कि मिर्जा ग्रारिफ़ ग्रोर नादिम के युद्धकालीन गीत ग्रात्यन्त सशक्त ग्रोर उत्साहवर्धक हैं। ग्रासी, वर्क़ ग्रोर उदीयमान कि नूरमोहम्मद 'रोशन' के गीत भी उहेखनीय हैं।

यद्यपि सचेत राष्ट्रीय ब्रान्दोलन के कारण काश्मीरियों में अपनी कौम का स्वाभिमान जावत हुब्रा है छोर वे ब्रव ब्रयनी ही भाषा में काव्य और साहित्य की रचना करना उचित समभते हैं, परन्तु प्रकाशन की सुविधाएँ ब्रभी तक उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही काश्मीरी की ब्रभी तक कोई ऐसी लिपि नहीं है जिसमें इस भाषा की सारी ध्वनियां व्यक्त हो सकें। फारसी लिपि के ब्राधार पर कुक नये चिन्ह जोड़कर इस कमी की पूर्ति करने की चेष्टा हो रही है। जिस समय ग्रीबी,

अशिचा दूर हो जायगी और प्रकाशन की सुविधाएँ होंगी, काश्मीरी भाषा का साहित्य अन्य देशों के साहित्य की तरह ही उन्नत और समृद्ध होने का स्वप्न देख सकता है, क्योंकि जितना कुछ साहित्य इस समय काश्मीर में है, वह श्रेष्ट और गौरवपूर्ण है।

## काश्मीरी स्थापत्य

काश्मीरी शिल्प और स्थापत्य बौद्ध, हिन्दू और मुस्लिम शैलियों का है, परन्तु अपनी विशेषता रखता है। काश्मीर इतना प्राचीन देश है, परन्तु यहां की किसी भी इमारत के संबंध में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह ईसा की शताब्दी के पूर्व की है। केवल हारवन और उष्कर की बौद्ध इमारतें ही क़शन काल की कही जा सकती हैं।

पश्चिमोत्तर भारत के साथ कारमीर का संबंध एक दीर्घकाल तक रहा, फलत: यहां की बौद्ध और हिन्दू शैली पर इस सम्बन्ध की गहरी क्वाप परिलचित है।

भारत-यूनानी, पार्थियन और उत्तर-भारत के शक राजाओं के समय के सिक्के बहुलता के साथ काश्मीर में मिलते रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि ईसा से दो शताब्दी पूर्व और एक शताब्दी बाद तक काश्मीर और काबुल-पेशावर के बीच ज़ोरदार ब्यापार चलता था। इसका प्रमाण भी है कि दूसरी शताब्दी में काश्मीर कनिष्क के साम्राज्य का ग्रंग था, और कनिष्क के बाद भी बहुत दिनों तक गंधार के राज्य के अथीन रहा।

काश्मीर के प्राचीन बौद्ध मठों और विहारों की बनावट और संभवत: ऊंचाई भी एक ही होती थी, उसी प्रकार की जिस प्रकार उन दिनों गंधार के मठों और विहारों की होती थी। भेद केवल इतना था कि प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री और सजावट एक ही प्रकार की नहीं होती थी। उदाहरण के लिए पत्थर की स्थानीय खान होने के कारण उष्कर में पत्थर की चाहे जितनी ईटें उपलब्ध हो सकती थीं, अत: उष्कर के मन्दिर के निर्माण में इनका भरपूर उपयोग किया गया। परन्तु हारवन में इमारत बनाने के लिए दाचीगाम नाले की चिकनी गोल बटियां और गोल पत्थर ही प्राप्य थे। इसी कारण यहां उष्कर की तरह दीवारें पत्थर की

चौकोर ईंटों की नहीं बल्कि नाले के उठाये गोल पत्थरों और गोल बिटयों की हैं। हारवन मठ के राजगीरों को संभवत: इसका अनुमान हो गया था कि मिट्टी के गारे में एक-दो इंच के गोल पत्थरों को जोड़कर बनायी दीवार, पलस्तर के बावजूद, ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकती; बारिश पलस्तर और भीतर के गारे को धो देगी। इस कारण उन्होंने बीच-बीच में पत्थर के बड़े टुकड़े भी डाल दिये। इस शैली को स्थापत्य के विद्वान (diaper-pebbles style) कहकर पुकारते हैं। हारवन का विशाल अर्थ वृत्ताकार मन्दिर इसी शैली का है। यह भी उल्लेखनीय है कि मंदिर की दीवारों के पलस्तर पर अत्यन्त सुनंदर डिज़ाइन की पकाई हुई ईंटें या टाइल लगाये गए थे। चहारदीवारी में ये ईंटें ब्राज भी यत्र-तत्र लगी हुई हैं।

इस शैली के अतिरिक्त हारवन में एक और शैली का प्रयोग हुआ है। यह शैली एक वड़े स्तूप, उसकी चहारदीवारी और उसके साथ लगे उपासना-गृहों के कि रूप में व्यक्त हुई। तोरमन के समय का एक सिक्का इस स्तूप की सीढ़ियों के नीचे मिला है जिससे इस इमारत की तारीख निश्चित हो गई है और साथ ही शौली भी। अर्थात् यह स्तूप कुठी या सातवीं शताब्दी का है और इसकी शैली अनगढ़ पत्थर के दुकड़ों को अलंकारी ढंग से चिनने की शैली है (diaperrubble style)।

इठी-सातवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक की इमारतों को मध्यकालीन इमारतों के वर्ग में रख सकते हैं, यद्यपि इसके परचात भी एक ही विशाल पत्थर के बने हुए खम्भों के मन्दिरों का निर्माण होता मध्यकालीन रहा—जैसे पटन और कोइल के मंदिर । इस काल की इमारतें स्थापत्य—बौद्ध पुराने वर्गीकरण के अनुसार बौद्ध और ब्राह्मण वर्गों में वांटी इमारतें जा सकती हैं।

जहां तक सामग्री, अलंकार-योजना और टेकनीक का संबंध है, इन दोनों वर्गों की इमारतों में कोई मौलिक भेद नहीं है। परन्तु चूंिक दोनों सम्प्रदायों की धार्मिक आवश्यकताएं भिन्न थीं, इस कारण बोंद्र और हिन्दू वर्ग की इमारतों की योजना और बनावट में गहरा भेद है। बोंद्र एक लम्बी और कलामय परम्परा के उत्तराधिकारी थे, इस कारण वे काश्मीर में भी अपने पुराने मॉडल ही प्रयोग में लाते रहे। केवल यहां उन्होंने ज्यादा बढ़िया सामग्री का प्रयोग किया और सजावट में अभूतपूर्व उन्नति कर ली। काश्मीर में उन्होंने श्रेष्ठ किस्म की ऐसी धवल च्हान का पत्थर प्रयुक्त किया जो संगतराशी के बाद अत्यन्त चिकना निकलता था और जिस पर खुदाई का बहुत सुन्दर काम किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त

प्राचीन स्तूप के खंभों का निचला भाग समकोण चतुर्भुज की आकृति का होता था, जिस तक पहुंचने के लिए केवल एक सीड़ी ऊपर चढ़ना पड़ता था। परन्तु काश्मीर के बौद्धों ने उसका आकार चौकोर कर दिया जिसकी हर दिशा में उससे भी अधिक वड़े ऑफसेट लगाये जो नीचे तक आँगन में प्रच्नेपित होते थे। उनकी हर दिशा में पार्श्वर्वी दीवारें होती थीं जिनके पत्थरों पर मूर्तियां खुदी होती थीं। वड़ी इमारतों की चौकी दुहरे चबूतरे की होती थी। हर चबूतरा पांच विशाल पत्थरों की तर-ऊपर पंक्ति की ऊचाई का होता था। सबसे निचली दो पंक्तियां और चौथी पंक्ति चौरस पत्थर की होती थीं और तीसरी पंक्ति के पत्थर तराश कर गोल कंगनी के आकार के होते थे और पांचवीं पंक्ति के पत्थर तराश कर जूड़ानुमा कंगनी के आकार के बनाये जाते थे।

इन बौद्ध स्तूपों के गुम्बदों के संबंध में अनुमान करना कठिन है कि उन पर कैसा काम होता था, क्योंकि किसी भी स्तूप का गुम्बद अवशेष नहीं रहा ।

बौद्ध मठों के संबंध में तो और भी कम सामग्री उपलब्ध है। केवल एक ही मठ वाकी बचा है —परिहासपुर का राजविहार।

राजविहार की योजना चतुर्भुजी कोठिरयों के रूप में है। विहार एक सम-कोण चतुब्भुज झाँगन में स्थित है। कोठिरयों के पहले एक खुला बरामदा था। एक दिशा के बीच में सीढ़ियां थीं। इस दिशा के मध्य की कोठिरी झोसारे का काम देती थी। इस दिशा के पृष्ठभाग की कोठिरयां मठाधीश के रहने का काम देती थीं। भीतर दीवारें संभवत: झनलंकृत थीं। इत कदाचित् ढलवां थी झौर काश्मीर की वर्तमान इतों की तरह नुकीली या शिखर की झाकृति की थी।

परिहासपुर में ही काश्मीर के एकमात्र बचे हुए बौद्ध चैत्य का ध्वंस भी मिलता है। चैत्य एक चौकोर कमरे का था। उसकी कुरसी भी चौकोर थी—स्तूप की ही तरह। सिर्फ उसमें कंगनीदार झॉफसेट झौर तीन सीढ़ियां नहीं थीं। यह चैत्य एक सादी दीवार से घिरा हुआ था। उसका द्वार चैत्य की सीढ़ियों की झोर था। सीढ़ियां एक ड्योड़ी तक जाती थीं जहां उपासना-गृह का प्रवेश द्वार था। इस चौकोर उपासना-गृह के चारों झोर परिक्रमा देने के लिए एक गली थी। उपासना-गृह के चारों कोनों पर चार स्तंभ थे, जिन पर संभवतः परदे पड़े रहते होंगे, जिससे उपासना गृह-जैसे पुगय-स्थान पर पापियों की दृष्टि न पड़े। चूिक इस गली की बाहरी दीवार भूमिसात हो चुकी है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि उसमें रोशनी झोर वायु के लिए वातायन अथवा द्वार थे या नहीं। संभवतः रहे होंगे।

्ड्योड़ी के ऊपर एक विशाल त्रिदल के ब्राकार की मेहराव थी। इस मेहराव पर संभवत: एक तिकोना ब्राच्छादन था। ब्रोर चैत्य की छत उस समय के मंदिरों की छतों के ही समान पिरामिड के ब्राकार की थी।

बौद्ध इमारतों की अपेक्षा काश्मीर में हिन्दू-शैली की इमारतों की संख्या कहीं ज्यादा है। इनमें सबसे प्राचीन इमारत मार्तगड का मंदिर है। हिन्दुओं का यह सबसे बड़ा और सबसे सुन्दर मंदिर है। इसका यह तात्पर्य हिन्दू इमारतें नहीं कि काश्मीर का मध्यकालीन हिन्दू स्थापत्य प्रथम मंदिर में ही अपनी पूर्णता को पहुंच गया था। मार्तगड के पूर्व के मंदिर मिलते नहीं हैं, अत: इस बात का पता नहीं चलता कि उसके पूर्व के स्थापत्य के विकास-रूप क्या थे।

हम पहले ही कह चुके हैं कि गांधार की बौद्ध-कला का काश्मीर की बौद्ध-क्ला पर ब्रात्यन्तिक प्रभाव पड़ा था । सामग्री के ब्रितिरिक्त दोनों में कोई भेद नहीं था । परन्तु हिन्दुओं को यद्यपि बौद्धों के स्तुपों और संघारामों से कोई प्रयोजन नहीं था, तो भी उन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण करते समय बौद्धों के अनुभव से पूरा लाभ उठाया । दो वातों में दोनों सम्प्रदायों की ब्रावश्यकताएं एक-सी ही थीं । दोनों को मूर्ति-स्थापन के लिए एक कमरे की आवश्यकता थी-वृद्ध और बोधिसत्व की या विष्णु और दूसरे देवताओं की मूर्तियों के लिए। काश्मीर में हिन्दू-धर्म का प्रचार बौद्ध-धर्म के परचात् हुआ, इसलिए एक नये धर्म या सम्प्रदाय के लिए अपनी एकदम मौलिक स्थापत्य कला का आविभाव कर लेना उतना संभव नहीं जितना पूर्वकालीन धर्म के स्थापत्य का आधार लेकर अपना काम निकालना । वहां पर जहां नया धर्म विदेशी विजेताओं के द्वारा आता है, वहां कदाचित ऐसा नहीं होता । ऐसी स्थिति में विजेता पराधीन लोगों पर अपना स्थापत्य लादने की चेष्टा करता है। काश्मीर में हिन्दू धर्म का सूत्रपात विजेताओं ने नहीं किया, परन्तु बौद्ध धर्म की ही तरह वह भी स्थानीय ही था। दोनों धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे के साथ मिलकर मित्र-भाव से रहते थे, एक दूसरे से धार्मिक विषयों में परामर्श लेते थे और दोनों की उपासना-विधि भी बहत-कुछ एक-सी ही थी। इस कारण नये धर्म की पवित्र इमारतों के स्थापत्य पर पुराने धर्म की पवित्र इमारतों के स्थापत्य का प्रभाव पड़ना ग्रनिवार्य था। काश्मीर में ऐसा स्वामाविक विकास दो वार हो चुका है। एक वार जब धीरे-धीरे बौद्ध धर्म त्यागकर लोगों ने हिन्दू:धर्म अपना लिया और दूसरी बार जब शाहमीर के गही पर बैठ जाने के बाद पहले धीरे-धीरे, फिर किंचित तीव्रगति से कारमीर के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया।

पहले परिवर्तन के सम्बन्ध में फोशर ने काश्मीर के मंदिरों, विशेषकर लोदव के मंदिर और गन्धार के नुकीली क्वतों के विहारों के बीच जो समानता बताई है, वह अत्यन्त शिक्ताप्रद है। लोदव का मंदिर अत्यन्त सादे ढंग का है। भीतर से उसकी योजना वृत्ताकार है, वाहर से चौकोर है। बनावट अत्यन्त सादी और नक्काशी आदि जैसी सजावट तो कर्तई नहीं है। उसमें केवल एक मेहराबदार द्वार है। मेहराब अर्थवृत्ताकार है। मंदिर की क्वत के जो थोड़े-से पत्थर बच गए हैं उनसे अनुमान किया जा सकता है कि क्वत सीधी खड़ी और ढलवां थी। इस मंदिर के पत्थर अपेनाकृत कोटे हैं। यह किंचित् आश्चर्य की बात है। क्योंकि पत्थर की जिस खान से अवन्तीपुर के मंदिर के विशाल प्रस्तर-खंड निकाल गए थे, वह खान लोदव के मंदिर से अत्यधिक निकट है। इससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मंदिर उस युग का है जब तराश कर धवल च्छान के खंडों का उपयोग करने की संभावनाएं काश्मीर के विश्वकर्माओं को ज्ञात ही हुई थीं, अर्थात् क्रटी या सातवीं शताब्दी के काल का।

जहाँ तक ज्ञात है पाँचवीं-क्रुटी शताब्दी की इमारतों में पत्थर के दुकहे, गोल कंकड़ और निदयों के तट की गोल विटयों का ही प्रयोग किया जाता था, जैसे उठकर और हारवन में। आठवीं शताब्दी के मध्य तक (मार्तगढ़ का मंदिर) काश्मीरियों को स्थापत्य के लिए धवल प्रस्तर-खंडों के प्रयोग का पूरा ज्ञान हो गया था।

यह अनुमान कि लोदव का मंदिर कुठी-सातवीं शताब्दी का ही है, इस बात से और पक्का हो जाता है कि स्वात की घाटी के गुनियार विहार से लोदव का मंदिर एकदम मिलता है। दोनों में नाममात्र का ही भेद है। वह भी भीतर की कोठरी और बाहर की कार्निस की बनावट में। परन्तु दोनों की योजना एक-सी ही है और गुनियार का विहार किसी भी दशा में पाँचवीं शताब्दी से पहले का नहीं है। इस कारण लोदव का मंदिर या तो गुनियार के विहार का समकालीन है या एक-डेढ़ शताब्दी बाद का।

शंकराचार्य के मंदिर के सम्बन्ध में काफी बहस रही है। यह मंदिर श्रीनगर के उत्तर में गोपादरी या तख्ते सुलमान की पहाड़ी पर स्थित है। जनरल किनंधम ने स्थानीय परम्परा को सच मानकर लिखा कि यह मन्दिर अशोक के पुत्र जालोक ने बनवाया था, लगभग सन् २२०ई० पूर्व में। प्रो० बूहलर इस परम्परा को गलत बताते हैं। परन्तु मन्दिर किस समय बना, इस बारे में उन्होंने कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया। प्रसिद्ध विद्वान फरगुसन ने मन्दिर की शैली का दुलनात्मक अध्ययन करके किनंघम के मत का खंडन किया है। उनके अनुसार यह मंदिर किसी हिन्दू ने जहाँगीर के राज्यकाल में बनवाना शुरू किया था। सन् १६४६ ई० में जब जहाँगीर की मृत्यु हुई और औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा तो मंदिर का बनवाना रुक गया। अन्त में सम्भव है कि सन् १८७० के लगभग इस मन्दिर का निर्माण समाप्त हुआ।

सर आरेल स्टीन इस सीमा तक तो फरगुसन से सहमत हैं कि मन्दिर के भीतर की गोलाकार कोठरी, जिसमें एक आधुनिक शिवलिंग स्थापित है, अवश्य ही मुस्लिमकाल की बनी हुई है परन्तु उसकी शानदार बहुभुजी चौकी जो विशाल प्रस्तरखंडों की है और जिसमें किसी प्रकार का गारा प्रयुक्त नहीं हुआ है, वह अवश्य काफ़ी पहले की है। उनके अनुसार मन्दिर का निर्माण चाहे जब हुआ हो, यह सम्भव है कि ज्येष्ठस्द की उपासना से उसका सम्बन्ध है।

रायवहादुर दयाराम साहनी का मत है कि "इस वर्ग की ब्रान्य इमारतें जिस काल की हैं, उसी मध्यकाल का बना यह मंदिर भी है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस मंदिर की बाह्य दीवारें जालीदार स्तंभ-पंक्ति के शैलीगत हास की द्योतक हैं। इससे कदाचित उनका तात्पर्य यह है कि स्तंभ-पंक्ति अत्यन्त क्रोंटे आकार की है। इससे वे यह परिणाम निकालना चाहते हैं कि मध्यकाल की इमारतों में शंकराचार्य का मंदिर सबसे बाद का है। परन्तु जिस स्थान पर मंदिर बना है, वहां स्थान अत्यन्त संकुचित है, और संभव है कि स्तंभ-पंक्ति स्थान की न्यूनता के कारण ही क्रोंटी हो। इसके अतिरिक्त स्तंभ-पंक्ति का होना अनिवार्य नहीं था। लिलतादित्य के बनवाये मार्तण्ड के मंदिर की स्तंभ-पंक्ति सबसे विशाल है, परन्तु वागनाथ में स्थित भृतेश के मंदिर में स्तंभ-पंक्ति है ही नहीं। लोदव के मंदिर से शंकराचार्य का मंदिर शैली में समानता रखता है, केवल दो-एक बातों में शंकराचार्य की शैली उन्नत कला की सूचक है। रामचन्द्र काक के अनुसार "यद्यपि शंकराचार्य का मंदिर लोदव के मंदिर से बाद में निर्मित हुआ था, परन्तु वह मार्तण्ड के मंदिर से एक शताब्दी से कम अधिक पुराना नहीं है, अर्थात् अनुमानतः शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण सन् ७०० ई० के लगभग हुआ होगा।"

लितादित्य स्थापत्य-कला का महान् पोषक था। उसने केवल डिज़ाइन श्रौर श्रलंकार की नई रूप-योजनाएं ही नहीं विकसित कीं, वरन् पुरानी शैलियों के भावों को पुनः व्यवस्था देकर उनमें उसने एक नई श्रमिव्यंजना उत्पन्न कर दी। यह नई योजना इतनी कलापूर्ण श्रौर भावमय थी कि उसके पश्चात जितने मंदिर बने उन्होंने इसी योजना को श्रपनाने की कोशिश की। लोदव में लिलतादित्य ने बौद्ध-विहार की योजना को अपनाया, आँफसेट का प्रयोग करके शंकराचार्य के मंदिर में उस शैली को और सुन्दर बना दिया और नरस्तान में उसने इन आँफसेट को त्रिदल आकार का वैभव प्रदान कर और सुन्दर बना दिया और मार्तगढ़ के मंदिर में उसने चतुर्भुजी कोष्ठ जोड़कर भवन-निर्माण-कला को उसकी चरम-सीमा तक पहुंचा दिया।

चतुर्भुजी कोष्ठों का विकास विना किसी पूर्व आधार के नहीं हुआ। प्राचीन काल से ही बौद्ध मठों के आंगन की ओर मुख करके चतुर्भुजी कोष्ठों के निर्माण की प्रथा चली आती थी, और आंगन में एक क्रोटा-सा निज-गृह होता था। यदि निज-गृह वड़ा और आँगन के मध्य में होता था तो उसकी बनाबट मार्तगड या अवन्तीस्वामी के मंदिरों जैसी ही होती थी। मार्तगड का मंदिर परिहासपुर के बौद्ध-मठ के काल का ही है। हिन्दू-मंदिरों में भीतर की कोठरी क्रोटी ही होती थी क्योंकि वह रहने के लिए नहीं, मूर्ति-स्थापन के लिए ही ज़रूरी होती थी। इसके अतिरिक्त मंदिरों में कोठरियों के सामने विहारार्थ अमण करने का स्थान भी संकुचित होता था। बौद्ध-मठों में सीढ़ियां सादी और अनलकृत होती थीं। ये कोठरियां मंदिर के ही समान विशाल होती थीं। इन साधारण भेदों के अतिरिक्त काश्मीरी स्थापत्य की बौद्ध और हिन्दू शैलियों में और कोई मौलिक अन्तर नहीं था। दोनों की योजना एक ही समान थी, अर्थात् एक आश्रम या मठ के आंगन में स्थित चैत्य की रूपरेखा की भलक दोनों में समान रूप से मिलती थी।

आगे चलकर हिन्दू स्थापत्य का हास होने लगा। प्रारंभिक उत्साह के ढील पड़ जाने पर बाद के हिन्दू मंदिरों में वह प्रभावोत्पादक विराट्ता नहीं रही।

रामचन्द्र काक के अनुसार बाद की हिन्दू इमारतों में त्रि-दल के आकार की मेहराबों और विभिन्न स्तंमों का मूल-उद्देश्य लुप्त हो गया और वे अब केवल इमारत की अंलकार-योजना के अंग बन गए। धीरे-धीरे मंदिरों का आकार कोटा होता गया, यहां तक कि कुछ शताब्दियों में वे दो फुट लम्बाई और दो फुट चौड़ाई के संचिप्त आकार के ही रह गए। पेयर, बुयाजू के गुफा मंदिर और पटन के चश्मे के निकट का छोटा-सा मंदिर इस हास के सूचक हैं।

यह उल्लेखनीय है कि कारमीर के मध्यकालीन हिन्दू-स्थापत्य में त्रिदल आकार की मेहराव और स्तंभ-पंक्ति नहीं मिलती ।

काश्मीर के मध्यकालीन स्थापत्य में निम्न विशेषताओं के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता था—(१) रचना की सरलता और एकता के द्वारा, (२) स्फटिक और धवल प्रस्तर-खंडों की विशालता के द्वारा, (३) श्रेष्ठ संगतराशी द्वारा और (४) मंदिरों की अत्यन्त सुन्दर और रमणीक प्राकृतिक स्थानों पर अवस्थिति द्वारा। इस स्थापत्य की यह भी विशेषता है कि इसमें मेहराव और स्तंभ का संयोग अत्यन्त भव्य और आकर्षक है।

मध्यकालीन स्थापत्य के मंदिरों की रचना की सरलता और एकता का प्रमाण यह है कि इन इमारतों की योजना सम्पूर्ण रूप से एक बार ही की जाती थी, जिससे बाद में उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। भारतीय मंदिरों की अपेचा काश्मीरी मंदिरों की योजना अधिक सुसम्बद्ध होती थी।

वागनाथ और बुनियर के मंदिरों को छोड़कर काश्मीर के अन्य सारे मंदिर धवल प्रस्तर-खंडों के बने हैं। केवल वागनाथ और बुनियर के मंदिर स्फटिक से निर्मित किये गए हैं। लोदव, ज़ेवन और अजस की खानों से धवल प्रस्तर-खंड किसी भी परिमाण में निकाले जा सकते थे। मंदिरों में प्रयुक्त प्रस्तर-खंड अक्सर विशाल आकार के होते थे। कुछ दस फुट या इससे भी अधिक लम्बाई के होते थे। उदाहरण के लिए परिहासपुर के चैत्य का फर्श एक ही प्रस्तर-खंड से बना है जो १४ फुट लम्बा, १२ फुट चौड़ा और ६ फुट मोटा है। निश्चित स्थान पर जमाने के पूर्व इन प्रस्तर-खंडों को साधारण रूप से ही तराशा जाता था। एक बार जमा लेने के बाद ही तराश करके मूर्तियां और अन्य अलंकार-योजनाएं बनाई जाती थीं।

ब्राह्मणों की प्रारंभकालीन विश्वदेवतावादी प्रवृत्ति के कारण बौद्ध और हिन्दू सर्वदा से प्रकृति के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु रहे हैं। इस कारण ऐलोरा के मैदानों का निस्सीम विस्तार या काश्मीर में अमरनाथ के हिम-नदों और चिरस्थायी बरफ का अनियमित वैभव या मार्तण्ड के सूर्यास्त का शानदार दृश्य— ये प्राकृतिक दृश्य न केवल अपने आत्यन्तिक सौन्दर्य के कारण आकर्षक थे, वरन् उनके लिए एक विशिष्ट धार्मिक महत्व भी रखते थे। इसी कारण उन्होंने अपने मंदिरों के लिए सबसे सुन्दर प्राकृतिक स्थल चुने थे।

मुसलमानों ने काश्मीर में हिन्दुओं से लड़कर राजसत्ता नहीं छीनी। यह एक घरेलू परिवर्तन था। १२वीं और १३वीं शताब्दी के मुस्लिम अभियानों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। यह एक राजकीय परिवर्तन था, मुस्लिम इमा- धार्मिक नहीं। रिंचन, जो पहला अहिन्दू शासक था, एक रतें—१४ वीं तिब्बती था और घटनावश ही मुसलमान हो गया था। शाह-शताब्दी से भीर ने गद्दी पर कब्ज़ा कर लिया था, विजय नहीं की थी। वह

श्रीर उसके वंशज श्रपनी सत्ता कायम रखने के लिए हिन्दू सरदारों पर निर्भर करते थे। इसलिए काश्मीर में यदि श्ररवी शैली की गुम्बददार मसजिंद नहीं हैं तो इसमें श्राश्चर्य की बात नहीं है। प्रारम्भ में यहां मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं थी कि वे श्रपनी निजी स्थापत्य-कला का सूत्रपात कर पाते। उन्होंने पुराने ध्वस्त हिन्दू मंदिरों की सामग्री से श्रपनी मसजिदें बनाई।

हरी पर्वत किले के बाहर संगीन दरवाजे के निकट मदीन साहब की जो मसजिद है, वह इस रोजी का उदाहरण है। दूसरी ऐसी मसजिद वित्सरनाग में सड़क के किनारे है, भग्नावस्था में। बूलर भील में ज़ैनुलाब्दीन की मसजिद भी इसी रोली की है। परन्तु इसी काल की एक ब्रोर इमारत काश्मीर की ब्रन्य सभी इमारतों से भिन्न प्रकार की है — ज़ैनुलाब्दीन की मां का मकवरा। उसकी चौकी किसी बोद्ध-मठ या हिन्दू मंदिर की है। मुसलमान शिल्पी ने उसे नहीं बदला है, ब्रोर अपने हिन्दू पूर्वजों के पदिचन्हों पर ही चलने का प्रयत्न किया है।

ज़ैनुलाब्दीन की माँ का मकबरा, मदीन साहब की मसजिद और बूलर भील का मकबरा, ये तीनों ईट के बने हुए हैं और उनकी विशेषता यह है कि उन पर सजाबट के लिए चमकाए हुए टाइल लगाये गए थे।

काश्मीर की ब्राधुनिक मसजिदों ब्रौर मकवरों की शैली ब्रौर बनावट में इतनी समानता है कि ब्रलग-ब्रलग करके उनकी विशिष्टताओं का उल्लेख करना ब्रावश्यक नहीं है। मकवरों की चौकोर योजना है। मसजिदें या तो मकवरों की तरह चौकोर है, जैसे मदनी, शाह हमदान ब्रौर पाम्पुर की जामा मसजिद ब्रादि— या चौकोर योजना की ब्रनेक इमारतों का समूह होती हैं जो स्तम्भ-पंक्ति द्वारा परस्पर संबद्ध होती हैं, जैसे श्रीनगर की जामा मसजिद।

इन इमारतों की दीवारें या तो ईंट-चूने की हैं या लकड़ी की शहतीरों से बनाई गई हैं।

बड़े कमरों में इत को थामने के लिए आधुनिक प्रकार के स्तंभों का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं ये स्तंभ खुदाई के काम से खूब अलंकृत किये गए हैं। पुराने विश्वकर्मा कदाचित यह नहीं जानते थे कि थोक लगाने के लिए शहतीरों का प्रयोग किया जा सकता है। शहतीरों का प्रयोग अब पुरानी मसजिदों को पुन: सुधारते समय किया जाने लगा है। पहले धरन से थोक लगाने के लिए लकड़ी के दुकड़े पट-वल से एक-दूसरे पर चिन दिये जाते थे और तरूते बिद्धाकर भोज-पत्र की द्वाल के ऊपर दूर्वायुक्त मिटी बिद्धाकर छत डाली जाती थी। इत पर साधारण-तया एक मीनार होती है जिसके सिरे पर धातु से मढ़ा हुआ एक खुला कत्र बना

होता है। श्रीनगर की जामा मसजिद पर जो श्रीरंगज़ेब के समय में निर्मित हुई थी, सबसे पुराना कुत्र है।

इन मीनारों की एक विशेषता यह है कि उनका ढलवां शिखर वाहर की ओर को प्रचोपित होता है। खिड़कियां, वातायन और जंगले लकड़ी के दुकड़े संयोजित कर इस प्रकार वनायं जाते हैं कि अनेक प्रकार के सुन्दर रेखागणित की रीति के आकार बनते हैं। मसजिद-मकबरों में लकड़ी के काम के अत्यन्त सुन्दर नमूने देखने को मिलते हैं, विशेषकर श्रीनगर में शाह हमदान की मसजिद और पामपुर में अमीर की मसजिद में लकड़ी की खुदाई का श्रेष्टतर काम किया गया है। शाह हमदान की मसजिद का आन्तरिक भाग सम्पूर्ण रूप से रेखागणित की रीति के आकार की लकड़ियों से आच्छादित है। इन लकड़ियों पर अत्यन्त सुन्दर खुदाई का काम किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि खुदाई की हुई सजावट की रूप-योजना अरबी ढंग की है। पुरानी इमारतों में आकार रूढ़ ढंग के हैं, परन्तु बाद में आगरे के ताज के-से प्राकृतिक रूप के फुल आदि खुदने लगे।

मुगल शैली की जो इमारतें काश्मीर में हैं, उनके संबंध में अधिक कहना अनावश्यक है, क्योंकि पाठक इस शैली की श्रेष्टतम इमारतें आगरा, दिल्ली और लाहौर में देख चुके होंगे। पथर मसजिद, अखुन मुल्ला शाह की मसजिद और शालीमार वाग की विशाल वारादरी मुगल शैली की श्रेष्ट इमारतें हैं।

मुगलों ने श्रीनगर और काश्मीर की घाटी में अनेक स्थानों पर अत्यन्त सुन्दर बाग बनवाये थे जो उनके स्थापत्य-प्रेम का भी परिचय देते हैं। इन बागों की शेली बैसी ही है जैसे लाहोर के शालामार बाग या दिल्ली के मुगल बागों की है। परन्तु भारत में अन्यत्र कहीं मुगल बागों का इतना बड़ा समूह एक ही स्थान पर नहीं है जितना श्रीनगर में।

इसमें संदेह नहीं कि काश्मीर के स्थापत्य की परम्परा गौरवशाली है। साधारण घरों की बनावट चित्रवत् सुन्दर होती है। काश्मीर का स्थापत्य अपने निसगे सौन्दर्थ के अतिरिक्त काश्मीरी लोगों की युगीन साम्प्रदायिक सहिष्णुता का भी द्योतन करता है।

काश्मीरी स्थापत्य-कला की दृष्टि से श्रीनगर श्रीर उसके पड़ोंस में निम्न इमारतें दर्शनीय हैं —शंकराचार्य का मंदिर, पत्थर मसजिद, शाह हमदान की मसजिद, ज़ैनुलाब्दीन की मां का मकवरा, हरी पर्वत का क़िला, मदीन साहब की मसजिद, वित्सरनाम का मंदिर, चश्माशाही, परी महल, निशात बाग, शालीमार बाग श्रीर हारवन के ध्वंस । श्रीनगर से ऊपर (उत्तर-पूरव की दिशा में) पान्द्रैठन, अवन्तीपुर, लोदव, पायर, नरस्तान और मार्तगड के मंदिर, अच्छवल और वेरीनाग के बाग और कोठर, मामल और वस्जू के स्थान दर्शनीय हैं।

्रथीनगर से नीचे परिहासपुर, पटन, उष्कर, फतगढ़, नरानथल, बुनियार, बंडी, मानसवल और वागनाथ ब्रादि के स्थान कारमीरी स्थापत्य का परिचय पाने के लिए दर्शनीय हैं। terrories in their

0 1 1

## काश्मीरी कलाएँ ऋौर दस्तकारियाँ

काश्मीर अपनी कलाओं और दस्तकारियों

mark and the transfer

के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। कारमीरी शॉल, रेशम, कालीन, गव्बे बाँदी ब्रोर ताँब के नक्काशी किये हुए वर्तन ब्रोर सजावट की चीज़ें, लकड़ी ब्रोर पेपियर-मेशी की सजावट की अनुपम वस्तुएँ, क्सीदे का काम, मिट्टी के वर्तन ब्रादि चीज़ें कारमीरी दस्तकारों के विलच्चण नैपुग्य ब्रोर ब्रद्भुत कोशल का परिचय देती हैं। इतनी सूच्म कला, रंगों का इतना भावमय ब्रोर ब्राकर्षक ब्रायोजन, ब्रांकित डिज़ाइनों का इतना सुन्दर विन्यास ब्रन्थत्र दुर्लभ है। ब्रावश्यकता ब्रोर सजावट की हर वस्तु कारमीर के दस्तकार तैयार करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ब्रपनी गरीबी, ब्रशिचा ब्रोर जीवन के ब्रपार ब्रिभशापों के वावजूद कारमीरी एक ब्रन्थन्त कला-प्रिय जाति के लोग हैं। हर क्रोटी-से-क्रोटी ब्रोर साधारण-से-साधारण वस्तु उनका हाथ लग जाने से कलापूर्ण कृति वन जाती है।

कारमीरियों ने यह कला-कौराल निरचय ही एक-दो राताब्दियों में नहीं सीखा है, संभवत: प्राचीन काल से ही व इन कलाओं और दस्तकारियों का विकास करते आये हैं। बीच-बीच में अनेक बार कभी कोई और कभी कोई दस्कारी नष्ट भी हो गई है, परन्तु पुन: थोड़ा-सा भी अनुकूल बाताबरण पाते ही पनपने लगी है। इन कलाओं और दस्तकारियों की विशिष्टताओं और ऐतिहासिक प्रगतियों का संचिप्त परिचय आवश्यक है।

एक कहावत के अनुसार काश्मीर अपने शॉल, शाली (धान) और शलगम के लिए प्रारंभ से ही प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में शॉल बनाने का उद्योग किस समय शुरू हुआ इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता शॉल है। काश्मीरी लेखक महाभारत की उस कथा के आधार पर जिसमें धृतराष्ट्र ने पागडवों के प्रतिनिधि श्रीकृष्ण को पर्वतीय देश के बने १८०० 'श्रविकाम' (शाल) मेंट में दिये थे, यह सिद्ध करते हैं कि 'पर्वतीय देश' से व्यासजी का तात्पर्य 'काश्मीर' से है। यह भी कहा जाता है कि रोम के सम्राटों के अन्तः पुर की रानियां डाके की मलमल और काश्मीर के शाल प्रयोग में लाती थीं। फिर भी प्राचीन काल में काश्मीरी शाल के उद्योग की क्या स्थिति थी, इसके निश्चित प्रमाण अभी तक अप्राप्य हैं। परन्तु मध्यकाल के संबंध में ऐसी अनिश्चितता नहीं है।

कहा जाता है कि सन् १३७८ ई० में भीर सईद अली हमदान (शाह हमदान ) फारस से दुवारा काश्मीर ब्राये । उस समय शाल का उद्योग मिटने की अवस्था में था। उन्होंने आकर इस उद्योग को पुन: जीवित करने की चेष्टा की। तत्कालीन सुल्तान कृतवहीन ने इसमें उनकी सहायता की । इसके १६२ वर्ष बाद खोकन्द ( मध्य एशिया ) से एक व्यक्ति नग्जबेग काशगर के मिर्जा हैदर के साथ बावर्ची बनकर ब्राया । उसने यहाँ कहीं से पशमीने का डेढ़ गज का टकड़ा लंकर अपने मालिक को भेट के रूप में दिया। मिर्जा हैदर ने पुत्रा कि यह क्या है। नग्जबेग ने उत्तर दिया-'शाल' है। खोकन्द के लोग अपनी भाषा में कम्बल को 'शाल' कहते हैं। मिर्जा हैदर ने पूछा कि यह 'यक ( एकहरा ) शाल' है या 'दु ( दुहरा ) शाल' है । उत्तर मिला 'दुशाल' है । उस समय से पश्मीने की चादर को 'शाल' के नाम से पुकारा जाने लगा । एक दिन नग्ज़बेग ने पशमीना वुनने वाले एक दस्तकार को उसकी गलती पर थपड मार दिया। उसकी नाक फट गई और रक्त के क़ींटे खेत पशमीने पर यत्र-तत्र गिर पडे । नग्जवेग ने देखा कि लाल धव्यों से पशमीना अधिक सुन्दर लगने लगा है। तदनन्तर उसने पशमीने के थागे को लाल और हरे रंगों से रंग कर कपड़ा बनवाया । श्रीनगर के उत्तर-भाग में जादीवल के पास वबरीवाग में नग्जवेग का मकबरा बना हुआ है।

सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन ने शॉल के उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया। उसने अन्य देशों के सुलतानों और अमीरों को मेंट में काश्मीरी शॉल भेजे, जिससे उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। मुगल बादशाहों के समय में इस उद्योग को राज्य की ओर से सरज्ञण दिया गया। उस समय एक अन्दिजानी दस्तकार ने बाबर के लिए पशमीने का एक गल्बन्द बुनकर दिया जिससे उसने मुगल सम्राट् की पगड़ी पर लगे पंखों के 'जिघा' का चिन्ह बुन दिया था। उस समय से काश्मीरी शॉल अोर गल्बन्दों पर 'जिघा' का चिन्ह बुना जाने लगा।

कारमीर में दो प्रकार से शॉल बुने जाते हैं। एक तो ऐसे शॉल जिनमें

चिन्ह बुनाई में ही डाले जाते हैं। इन्हें 'कानी शॉल' कहते हैं। दूसरे ऐसे शॉल जिन पर चिन्ह कहाई करके डाले जाते हैं। इन्हें 'ग्रमली शॉल' कहते हैं। नग्ज़बेग ने 'कानी शॉल' की कला का विकास किया था। लेकिन 'ग्रमली शॉल' की कला का विकास ग्रठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में किसी सैयद बाबा उर्फ ग्रलवाबा ने किया। ग्रलवाबा सोकालीपुर (श्रीनगर) मुहल्ले में रहता था। एक दिन उसने एक मुर्ग को कपड़े की सफ़ेद चादर पर चलते देखा। मुर्ग के पंजों की क्रांप कपड़े पर पड़ गई थी। ग्रलवाबा ने सोचा कि यदि इन चिन्हों की रखाग्रों पर रंगीन डोरों से कहाई कर दी जाय तो समय है, सुन्दर लगे। ग्रपने प्रयत्न में सफलता पाने पर उसने ग्रनेक नये प्रकार के डिज़ाइन तैयार किये। ग्रलवाबा का मकबरा ग्राज भी राजबेर कदल के पास बना हुआ है।

वाद में शॉल के रूप-रंग में और भी उन्नति हुई। उसमें हाशिया जोड़ दिया गया और सन् १८६४ ई० में मुस्तफ़ा पंडित और अज़ीज़ पंडित ने 'दुरुख़ा' शॉल की ईजाद की। उन्होंने 'ज़मीन पस्त गुलवाला' शॉल की ईजाद भी की। 'हाशिया' इकहरा, दुहरा या तिहरा भी होता है। 'दौर' एक अलंकार चिन्ह होता है जो एक सूत्र में हाशिये के बीच में चारों और काढ़ा जाता है। दोनों किनारों पर कढ़ा हुआ पल्ला रहता है। कोनों पर जो फूलों का गुच्छा बनाया जाता है उसे 'कुज' कहते हैं, और बीच के अनकहे समतल भाग को 'मटन' पुकारते हैं। शॉल की बुनाई और कढ़ाई के अनेक डिज़ाइन प्रयोग में आते हैं।

मुगलों के समय में 'शॉल' का उद्योग अपने विकास की चरम-सीमा को पहुंच गया था। डेढ़ गज़ का चौकोर शॉल अंगूठी में से निकल जाता था। अबुल-फ़ज़ल ने आईने-अकबरी और वर्नियर ने अपने विवरण में काश्मीरी शॉल की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वर्नियर का कहना है कि उस समय यहां अपार संख्या में शॉल बनाये जाते थे। सन् १७३६ ई० में नादिरशाह ने कुस्तुन्तुनिया में अपना राजदृत भेजा। उसके साथ भेट की अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त कुक काश्मीरी शॉल भी भेजे जिनको वहां के मुल्तान ने अपने दरवार में उपस्थित राजदृतों की पत्नियों में बाँट दिया।

अफ़गान शासकों के समय में भी शॉल का उद्योग उन्नति करता रहा और ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान और इस में काश्मीरी शॉल की मांग बढ़ गई। सन १७६६ ई० के लगभग बगदाद का एक यात्री सईद यहिया काश्मीर से एक शॉल लेकर लौटा और उसने वह शॉल मिस्र के खेदिवे को भेंट कर दिया। खेदिवे ने वह शॉल नेपोलियन को दिया। नेपीलियन ने उसे अपनी महारानी जोसेफ़िन को दिया। उस समय से पेरिस और फ्रान्स और योरप की अन्य राजधानियों में उच्चर्या की स्त्रियों के बीच कारमीरी शॉल ओड़ने का फ़ैशन प्रचलित हो गया और कारमीर का शॉल का व्यवसाय अप्रत्याशित रूप से उन्नति कर गया। उस समय लगभग ४० लाख रुपये के शॉल बाहर भेजे जाते थे और राज्य को इस उद्योग से लगभग ४ लाख रुपये की वार्षिक आय होती थी।

सिखों के राज्य-काल में यह उद्योग समाप्त होने लगा क्योंकि सिख शासकों ने शॉल बुनने वालों पर भीषण कर लगा दिये। डोगरा शासन में भी इस स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ, बल्कि एक लम्बे काल तक यह उद्योग हास करता आया। भारत के स्वदेशी आन्दोलन के कारण काश्मीरी शॉल और ऊनी कपड़े को किंचित् प्रोत्साहन अवश्य मिला, परन्तु मुग्ल और अफगान-काल की-सी समृद्धि नहीं लोटी।

काश्मीरी शॉल 'केल' (शॉल की ऊन वाली वकरी) की 'पश्म' या 'केलिफुम्ब' का बुना जाता है। 'केल' तिब्बत की उच पर्वतीय समतल भूमियों पर मिलती है। तिब्बती इस बकरी को 'राम' और वकरे को 'राबो' कहते हैं, पश्म को 'त्सोकुल' और श्वेत पश्म को 'लेना कपों' और भूरे रंग की पश्म को 'लेना नक्पो' पुकारते हैं। ऊपर के लम्बे वालों के नीचे क्विपे अत्यन्त कोमल और कोटे रोमों को पश्म कहते हैं। सबसे अब्का पश्म चगथांग और तुरफान के इलाकों से आता है। काश्मीरी औरतें बड़ी सावधानी से अन्य वालों को बीनकर पश्म साफ करती हैं, फिर उसका सूत कातती हैं। तब सूत को 'रंगा जाता है।

'कानी शॉल' में पैटर्न खड़ी पर ही बुने जाते हैं। इन पैटर्नों को महीन सुई के काम से आपस में जोड़ दिया जाता है। 'अमलीकार शॉल' में पश्मीने का कपड़ा लेकर नक्काश द्वारा तैयार किये गए डिज़ाइन के अनुसार उस पर कढ़ाई की जाती है। पश्म की ऊन से बने हुए कपड़े को पश्मीना कहते हैं।

सुलतान ज़ैनुलाब्दीन ने चौदहवीं राताब्दी में कालीन का उद्योग कारमीर में शुरू करवाया। उसने समरकन्द से कालीन बुननेवाल बुलवाये। सुल्तान ज़ैनु-लाब्दीन स्वयं एक कला-प्रेमी ब्यक्ति था और कारमीर की कलाओं कालीन और दस्तकारियों के विकास में जितनी अभिरुचि उसने दिखाई उतनी अन्य किसी ब्यक्ति ने आज तक नहीं दिखाई। इस-लिए उसने कालीन बुनने वाले ही नहीं, बल्कि जिल्दसाज़, बन्दूक बनाने वाले, संगतराश, कागज बनाने वाले, पेपियर-मेशी का काम करने वाले, ज़ीनसाज, संगी-

तज्ञ, आतिशवाज, आदि अनेक प्रकार के दस्तकार और कलाकार समरकन्द से बुलाये थे।

सुलतान जैनुलाब्दीन के बाद लगभग दो-तीन वर्षों तक कालीन बनाने का उद्योग पूर्ववत चलता रहा, परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कालीन बनाने की कला का न केवल हास हो गया, बल्कि काश्मीर में उसका कोई जानकार भी शेष नहीं रह गया। इसके बाद जहांगीर के राज्यकाल में एक काश्मीरी अरबुन रहनुमा मध्य एशिया के मार्ग से हज करने के लिए गया। लौटते समय फ़ारस के अदिन्जान नगर में उसने कालीन बनाना सीखा और काश्मीर आकर पुनः इस उद्योग को चालू किया। अरबुन रहनुमा का मकदरा श्रीनगर के गोजवार मोहल्ले में स्थित है।

यों तो फ़ारस के कालीन प्राचीन काल से ही दुनिया में प्रसिद्ध हैं, परन्तु कारमीर के कालीन भी कम श्रेष्ठ नहीं होते। प्रारंभ में काश्मीरी कालीन वेल-बूटेदार होते थे जिन पर मिस्जिदों, वागीचों, जंगली जानवरों, उक्कलती हुई मक्कलियों आदि के डिज़ाइन बुने होते थे, और इसमें सन्देह नहीं कि प्राकृतिक दृश्यों को कालीन पर अकित करने में काश्मीरी दस्तकारों ने चरम पूर्णता प्राप्त कर ली थी। परन्तु बाद में कालीनों को सस्ता बनाने के लिए साधारण प्रकार के रंग और सामग्री का प्रयोग होने लगा। अंत में डोगरा काल में कितप्य अंग्रेजों ने आकर इस उद्योग को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने पुराने काश्मीरी डिज़ाइनों की जगह नये मिल-जुल अंग्रेज़ी डिज़ाइन प्रयुक्त किये और इस प्रकार काश्मीरी कालीन का वह निसर्ग सौन्दर्य और मौलिक कजामय प्रकृति-अंकन हु हो गया। बाद में प्राचीन कजात्मकता लाने के प्रयत्न केवल इसी हद तक सं कित रह गए कि ईरान और दूसरी जगहों के कालीनों के प्रकाशित डिज़ाइनों की काश्मीर में नकल होने लगी।

पेपियर-मेशी की कला का काश्मीर में सूत्रपात सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन ने ही कराया था। यह अब एक प्रकार से काश्मीर की अपनी विशिष्ट दस्तकारी है।

पेपियर-मेशी की चीज़ें तैयार करने की कला अत्यन्त कठिन और पेपियर-मेशी यत्न-साध्य है। साँचों के ऊपर काश्मीरी कागज की अनेक तहें जमाने के बाद चावल की मांड़ में तैयार की हुई कागज की गूड़ी की उस पर तहें जमाई जाती हैं और जब आवश्यक आकृति बन जाती है तब उसकी सतह को घिसकर और झीलकर बराबर और चिकना किया जाता है। फिर महीन कपड़े से लपेटकर उसे गुच से ढंक दिया जाता है। फिर जली हुई काश्मीरी ईट से, जिसे 'कुरकृत' कहते हैं, घिसकर उसे चिकनाया जाता है। मानसबल की खान से निकलने बाले पत्थर को जिसे 'बसवतर' कहते हैं, पानी के साथ उस पर घिसकर

'पलस्तर' किया जाता है। इसके ऊपर पानी और सरेस के साथ 'कारमीरी सफेदा' चढाया जाता है । तब उस पर जमीन का रंग चढाया जाता है । जमीन का रंग सन-हला, आसमानी, धानी आदि कई प्रकार का हो सकता है। सखने के बाद उस पर 'ज़र्दा' से डिजायनों की रेखाएँ खींच दी जाती हैं। तब विभिन्न रंगों में उस पर वेल-वृटे बनाये जाते हैं। प्रारंभ में कलाकार लाल या किसी अन्य रंग से 'रख' या 'परताज' बनाता है। यदि सोना या चांदी का काम करना होता है तो वह पहले उन स्थानों पर, जहां सोना या चांदी का काम दिखाना है, गोंद और शकर में जदी मिलाकर बनाया हुआ 'डोर' उस पर लेप करता है और फिर सोना या चांदी का बरक उस पर चिपका देता है । यह बरक उन्हीं स्थानों पर चिपक जाते हैं जहां पर 'डोर' लगा होता है। इस प्रारंभिक किया के बाद अलसी के तेल में कहरुवा ( अम्बर ) या 'सन्दीरस' ( राल ) को मिलाकर उस पर वार्निश कर दी जाती है और धूप में सखने को रख दिया जाता है। सखने के बाद घास की गीली रस्सी से उसको मल और धोकर साफ कर दिया जाता है। इसके परचात सरेस और नमक के पानी में सोना या चांदी के वरक घुला लिये जाते हैं और उससे आगे की नक्काशी की जाती है। फिर खतान से लाये गए यरभ्म (जेड नाम का पत्थर) से घिसकर उसपर पालिश की जाती है और अन्त में पुन: उस पर वार्निश करके उसे सुखा लिया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि ये सारी कियाएं अत्यन्त सुदम टेकनीकल निपुणता की अपेचा रखती हैं, और यह एक विलच्चण वात है कि काश्मीरी कलाकार अपनी स्मृति से ही सुदमातिसुदम नक्काशी पेपियर-मेशी की चीजों पर करते हैं। अधिकतर शिया सम्प्रदाय के मुसलमान ही इस उद्योग में लगे हुए हैं। पेपियर मेशी की कला को अपनी चरम सीमा तक ले जाने वाले कलाकारों में पंडित नारान मुर्तसागर और सईद तराव के नाम स्मरणीय हैं।

लगभग १४० या २०० के लगभग कलाकार इस उद्योग में लगे हुए हैं। काबुल, फ्रान्स और योरप के अन्य देशों में पेपियर-मेशी की वस्तुएं किसी समय काश्मीर से जाती थीं। मसनदी और फ़र्शी किस्म के क़लभदान, कोटे-कोटे बक्स, सुराहियां, तस्वीरों के फ्रेम, चारपाइयों के पाये, मेज़ें, तिपाइयां, ट्रे, शमादान, टेबिल-लैम्प आदि अनेक प्रकार की पेपियर-मेशी की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। ये वस्तुएं किसी समय काश्मीरी कला का उत्कृष्ट नमूना होती थीं, परन्तु इधर कुछ दिनों से इस कला का भी हास होता जा रहा है, और अब उसमें सस्ती और घटिया किस्म की सामग्री, रंग और वार्निश का प्रयोग होने लगा है। वस्तुओं की

आकृति भी पहले जैसी कलापूर्ण नहीं रही और नये और भद्दे ढंग के डिज़ाइन प्रचलित हो गए हैं।

प्राचीन काल में भारत के अन्य स्थानों की तरह काश्मीरी लेखक भी
भोज पत्रों पर ही पुस्तकों की पागडुलिपियां तैयार करते थे। चीन में सर्वप्रथम
ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी के लगभग कागज़ बनना शुरू
कागज़ हुआ। वहां से तेरहवीं शताब्दी में यह कला समरकन्द तक
पहुंच गई। मुलतान ज़ैनुलाब्दीन ने चौदहवीं सदी में वहीं से
कागज़ बनाने वाल काश्मीर बुलाये और इस उद्योग का प्रचलन किया। गाँदरबल
के निकट और नोशेरा में फारसी ढंग से कागज़ बनाने का उद्योग शुरू हुआ। इस
कला में उस समय से अब तक कोई उन्नति नहीं की गई है। यह उद्योग भी अब
अवनित कर रहा है। फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि काश्मीरी कागज़
मुन्दर और टिकाऊ होता है।

काश्मीर में चार प्रकार की कढ़ाई की जाती है—(१) अमली, (२) चिकन, (३) इरी और (४) यरमा। पहले पश्मीने या रेशम पर अत्यन्त सुन्दूर और कला-पूर्ण कढ़ाई की जाती थी। आजकल इनके अतिरिक्त ज़ीन, कढ़ाई का लिनेन, ऊनी और सूती कपड़े पर भी कढ़ाई की जाने लगी है। यह कढ़ाई रेशम, पश्मीने या ऊन के थागे से की जाती है। वस्त्रों पर, मेज़पोश, टाई, हमाल, ब्लाउज़, चोग़े आदि सैकड़ों प्रकार की वस्तुओं पर अत्यन्त सुन्द्र कढ़ाई करके काश्मीरी कलाकार इन वस्तुओं को कज़ापूर्ण बना देते हैं।

लगभग तीन-चार हज़ार व्यक्ति कहाई के उद्योग में लगे हुए हैं। आजकल जो नये डिज़ाइन प्रचलित हैं उनमें चिनार की पत्ती, शाल, इन्द्रधनुष, अजगर आदि प्रमुख हैं।

इस्लामाबाद ( अनंतनाग ) में पट्ट के टुकड़ों को जोड़-जोड़ कर उन पर कड़ाई की जाती है, इस प्रकार कमरे में बिकाने के सुन्दर गब्बे तैयार किये जाते हैं। इसी प्रकार ऊनी फेल्ट पर बड़े-बड़े बेल-बूटे डालकर नम्दे तैयार किये जाते हैं। नम्दे पहले यारकन्द से आते थे, और उन पर काश्मीर में कढ़ाई की जाती थी, परन्तु अब नम्दे भी काश्मीर में ही बनने लगे हैं, ये यद्यपि यारकन्दी नम्दों के समान सुन्दर और टिकाऊ नहीं होते।

इसमें सन्देह नहीं कि कढ़ाई थ्रौर कसीदे की कला जितनी काश्मीर में भ्रपनी पूर्णता को पहुँच गई है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं। काश्मीर के प्राचीन मंदिर पत्थर या कंकड़ के बने हैं, परन्तु मसजिदें बहुधा लकड़ी की हैं और उनके भीतर लकड़ी पर ब्रद्भुत कारीगरी का काम किया गया है।

विशेषकर शाह हमदान और मखदूम साहव की मसजिदों में लकड़ी

लकड़ी की खुदाई का काम

का विलज्ञण काम देखने को मिलता है। काश्मीरी में बढ़ई को त्रखान कहते हैं। काश्मीरी त्रखान अत्यन्त गुणी कलाकार हैं। लकड़ी का काम विशेषकर तीन प्रकार का होता है— (१) पिंजरा

(या जालीदार काम ) (२) खतमबन्द (या रेखागिशत की

रीति के आकार वाले लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर छत या दीवार पर चौखट, चढ़ाने का काम ) और (३) खुदाई का काम ।

पिंजरा के काम में बेल-बूटेदार या रेखागणित की रीति के आकारों की अत्यन्त भव्य जालियां बनाई जाती हैं। इसमें बुदलू या काइर की लकड़ी का प्रयोग होता है। काश्मीर में सबसे उत्ऋष्ट पिंजरा के काम के निम्न नाम हैं— पोश कन्दूर, चहारखाना, सादह कन्दूर, शाशतेज, शाश सितारा, शाश-पहलू, द्वाज़दहसर, जाफ़री, जहान शीरीं, और तोता शाशतेज़ आदि।

खतमवन्द के काम में चीड़ की लकड़ी के अनेक आकारों के टुकड़े जोड़े जाते हैं। इत के चौखटों में अधिक प्रसिद्ध चौखटों के नाम हैं—हज़ार गरदान, बन्देरूम, हरतपहुल, चहारवरूश, मोज, हरत-हजार, वादामहजार सेहबरूश और दवाज़दाह-गर्द आदि।

लकड़ी पर पहले खुदाई भीतर की ओर गहरा खोदकर की जाती थी। परन्तु आजकल ऊपर को उभरे हुए पैटर्न बनाये जाते हैं। इन डिज़ाइनों में चिनार, इन्द्रधनुष, कमल-कमिलनी, या दोड़ते हुए बैल आदि की आकृतियां ऊपर को उभरी हुई और नीचे की ओर से खोदकर उठाई हुई बनाई जाती हैं। चिनार और कमल के पैटर्न अत्यन्त सुन्दर बनते हैं और काश्मीर का स्थानीय सौन्दर्य-तत्त्व लकड़ी की चीज़ों में भर देते हैं। इधर कुछ दिनों से लासा के डिज़ाइन प्रयोग में आने लगे हैं और सपन्तसर्प बनने लगे हैं।

आजकल लकड़ी के खुदाई किये हुए मेज, परदे, फ्रेम, ट्रे, सिगार और सिगरेट के बक्स, संगीत के स्टट आदि विशेषकर बनाये जाते हैं और उनमें अख-रोट की लकड़ी का प्रयोग होता है।

प्राचीन काल में हिन्दुओं ने लकड़ी पर खुदाई का काम करने की कला का विकास किया था क्योंकि कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। आजकल सहस्रों काश्मीरी मुसलमान कारीगर इस उद्योग में लगे हुए हैं। काश्मीर का थातु का कार्य कई शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा है। संभवतः
मुलों ने इस कला को विशेष प्रोत्साहन दिया था। थातु के कार्य में तुर्कमानी ढंग
का टिन का काम, पीतल और तांवे पर लाख का काम और
धातु का काम पीतल, तांवा या चांदी के वर्तनों पर मीनाकारी का काम तो
प्रसिद्ध है ही, परन्तु सबसे उत्कृष्ट काम चांदी और तांवे पर
खुदाई करके किया जाता है।

काश्मीर में सबसे उत्तम चांदी के काम का डिज़ाइन शाल का डिज़ाइन है जो अत्यन्त यत्न-साध्य है। अरवेस्क. रोज़िटी, चिनार, मोज़ेक, वंडीरूम और इस्लिम आदि सभी पैटर्न चांदी की चीज़ों पर खोदे जाते हैं। आजकल पुराने ढंग की खुदाई के स्थान पर नये ढंग से चिनार, इन्द्रधनुष, गोखरू, गुलाव और दौड़ते हुए बैल के पैटर्न बनने लगे हैं। पुराने काश्मीरी पैटर्नी में लासा का प्याला, यार-कन्द का घड़ा, बुखारे का घड़ा, काशगर, कमल, आफ़ताब, और काँगड़ी आदि हुआ करते थे।

इन कलाओं के अतिरिक्त पत्थर पर खुदाई करने की तक्तग्य-कला, कीमती पत्थरों के आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने की कला आदि भी काश्मीर की विशेषता हैं और रेशम और ऊनी कपड़े की दस्तकारियां काश्मीर के उद्योगों में प्रमुख स्थान रखती हैं।

काश्मीर की कलाओं और दस्तकारियों के संबंध में इतना अवश्य कहना चाहिए कि शताब्दियों के शोषण और उत्पीड़न के बावजूद काश्मीरी कलाकारों और दस्तकारों ने इन कलाओं को न केवल सुरचित रखा है परन्तु यथावसर वे उनमें उन्नति भी करते आये हैं। जहां तक उनकी अपनी दच्चता और निपुणता का संबंध है, ये गरीब, गुमनाम कलाकार संसार के किसी भी देश के दस्तकारों का मुकाबला कर सकते हैं। यह एक हृदय-विदारक सत्य है कि इतनी मौलिक प्रतिभा के कारीगर अपनी बनाई अपूर्व बस्तुओं से अपना पेट भी नहीं पाल सकते और धीरे-धीर ये कलाएं अवनति करती जा रही हैं। राज्य की और से अब तक उनको दिखावटी संरच्चण ही मिला है और उनकी बनाई हुई अनुपम बस्तुओं की विदेशों में बिकी का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है।

## ग्राठ

## ऐतिहासिक प्रगति

कत्ह्रा के समय से अब तक का काश्मीर

का इतिवृत्त अनेक इतिहास-पुस्तकों में सुरिच्चित है। परन्तु यह इतिवृत्त ही है, आधुनिक अर्थों में इतिहास नहीं। अर्थात् कमशः एक के बाद दूसरा कौन राजा गद्दी पर बैठा, उसने कौन-से पराक्रमी कार्य किये, प्रजा-हित के लिए कैसी नीति का पालन किया, या उसके दरबार में सामन्तों और मंत्रियों के बीच कौन-से पड्यन्त्र और कूट-चक चलते थे और राजा ने प्रजा-वत्सलता त्यागकर कितने भीषण अत्याचार और अन्याय किये—केवल इन्हीं बातों का इतिवृत्त हमें मिलता है। इतिहास की गतिविधि के सचालक रूप में केवल राजा और सुलतान ही दृष्टिगोचर होते हैं, जनता की इस बीच प्या भूमिका रही, उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन आये, उनसे जन-जीवन पर क्या प्रभाव पड़े और काश्मीर की संस्कृति का किस प्रकार विकास हुआ—इन सारी बातों का विवेचन इन इतिहासों में नहीं मिलता।

ग्रतः जन-दृष्टि से काश्मीर के सच्चे इतिहास की खोज-बीन करने का अर्थ है कि इस बात की पड़ताल की जाय कि कई सहस्र वर्ष पूर्व जब ग्रार्थ उत्तर-पश्चिम की दिशा से काश्मीर की घाटी में प्रिविष्ट हुए, उस समय काश्मीर के ग्रादि-निवासी कोन थे। क्या ग्रार्थों की तरह वह भी बर्बरता-युग के मानव थे या तब तक यहां पर बर्बरता का युग समाप्त हो चुका था ग्रोर दासता का युग प्रारम हो गया था। यह इतिहास-सिद्ध है कि ग्रार्थ जिस समय मध्य-एशिया ग्रोर भारत में फैले उस समय वे बर्बरता-युग के प्रारंभिक या मध्य-काल में थे, ग्रोर जिन-जिन नये प्रदेशों में वह गये वहां उन्हें ग्रादि-निवासियों से युद्ध करने पड़े। ये ग्रादि-निवासी ग्रपने ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से कहीं बर्बरता-युग के निवासी थे, कहीं दासता-युग में प्रवेश कर सभ्यता-पथगामी बन चुके थे, ग्रोर कहीं ग्रार्थों से भी ग्राधिक पिछड़े हब्सी थे। इस-

लिए काश्मीर में आयों ने जब प्रवेश किया उस समय यहां के मूल निवासी अपने ऐतिहासिक विकास के किस चरण में थे, उनके उत्पादन और रहन सहन के ढंग क्या थे, उनके समाज का संगठन क्या था और उनके संगठन, जीवन-विधि और रस्म-रिवाजों को परवर्ती समाज ने किस सीमा तक और किन रूपों में सुरचित रखा, आर्थों के आगमन से यहां के सामाजिक-जीवन में क्या परिवर्तन हुए, किस समय, किन कारणों से वर्वरता और उसके पश्चात् गुलामी के युग समाप्त हुए और काश्मीर में सामन्ती-युग का सूत्रपात हुआ, आदि प्रश्नों पर प्रकाश डालना इति-हास-लेखक का प्रथम कर्तव्य है।

कल्हण की राजतरंगिनी से इस दिशा में केवल इतना संकेत मिलता है कि सन् २१८० (ई० पू०) से पहले काश्मीर में कोई व्यवस्थित केन्द्रीय राज-सत्ता नहीं थी, अर्थात उस समय तक काश्मीर की उपत्यका में सामन्ती समाज पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। परन्तु इसके पूर्व यहां दासता युग का वर्ग-समाज था या वर्वरता युग का प्रागैतिहासिक साम्यवादी समाज, इसका स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। कल्हण के अनुसार हमें केवल इतना ज्ञात होता है कि उस समय दयाकरण नाम के व्यक्ति ने प्रथम वार काश्मीर की समूची घाटी को एक करके यहां पर एक केन्द्रीय राज्य सत्ता स्थापित की।

जन-दृष्टि से कारमीरी जाति के इतिहास का अध्ययन-विवेचन करना किसी भी वैज्ञानिक खोज का परिणाम होना चाहिए, परन्तु यहां इस पुस्तक में इस दृष्टि-कोण से काश्मीर के इतिहास की एक संज्ञिप्त भांकी देना भी संभव नहीं है। कारण, न तो लेखक को खोज-पड़ताल करने की व्यापक सुविधाएं रही हैं, और न इतना अब-काश ही कि वह इस कार्य में दो-एक वर्ष लगा देता । इस आवश्यकता की और इशारा करने से लेखक को केवल इतना ही अभिप्रेत है कि इतिहास के गंभीर, प्रगति-शील विद्यार्थियों को इस दिशा में पूरी खोज-बीन करनी चाहिए और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कारमीर के जन-इतिहास का प्रणयन करना चाहिए। इस प्रकार के इतिहास के युग और काल एक दूसरे से ऐतिहासिक विकास-श्रंखला में संबद्ध होंगे-जैसे वर्वरता, दासता, सामन्ती या जागीरदारी और अन्त में पूँजीवादी युगों के रूप में - न कि एक साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दू , बौद्ध , मुसलमान और पुनः हिंदू या डोगरा काल की कहानी कहेंगे । इससे किसी भी देश के सच्चे जन-इतिहास पर प्रकाश नहीं पड़ता । अतः लेखक को इस बात का हार्दिक खंद है कि इस संचिप्त प्रकरण में उसे परिस्थितियों से बाध्य होकर इतिहास-लेखन की पुरानी परिपाटी पर ही दलना पड़ रहा है। with the O lies the other of the set thereof the राजतरंगिनी की पहली तीन पुस्तकों में केवल राजाओं के नाम गिनाये गए हैं। प्रथम राजा दयाकरण के समय से लगभग तीन सहस्र वर्षों तक हिन्द और बौद्ध राजे काश्मीर पर राज्य करते रहे। इस दीर्घकाल में २१ राजवंशों ने राज्य किया।

प्रारंभिक हिन्दू-कालीन काश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थि-तियों का कोई प्रामाणिक विवरण देना संभव नहीं है, क्योंकि कल्हण का विवरण भी प्रामाणिक तथ्यों का द्याधार कारकोट वंश के , (सातवीं शताब्दी के मध्य में ) गद्दी पर बैठने के पश्चात ही प्रहण करता है। स्रतएव प्राचीन हिन्दू-काल के संबंध में स्रधिक-से-स्रधिक केवल इतना ही स्रनुमानित किया जा सकता है कि उस समय सरकार निरंकुश पितृसत्ताक ही थी। यदि राजा उदार-हदय और प्रजा-वत्सल होता तो जनता सुखी रहती थी और यदि राजा निरंकुश और कूर होता था तो प्रजा में स्रत्याचारों के विरुद्ध त्राहि-त्राहि मची रहती थी। राजतरंगिनी के स्रनुसार स्रच्छे और बुरे राजाओं का यह कम सहसों वर्षों तक लगा रहा।

प्राचीन हिन्द-काल के जिन राजाओं के नाम उल्लेखनीय हैं उनमें मेघबाहन (१-३६ ई०) जयनन्द (६८२-६१६ ई०) इसलिए प्रमुख हैं कि उनके समय में न केवल देश में शान्ति और समृद्धि रही वरन् उन्होंने पड़ोस के प्रदेशों को विजित करके अपूर्व ख्याति भी प्राप्त की; और राजा विनयदित्य (४०७-४४० ई०) का नाम इसलिए स्मरणीय है कि वह अत्यन्त सरल और साधु-प्रकृति का 'दार्शनिक' राजा था। गद्दी स्वीकार करने के लिए उसकी शर्त थी कि उसके राज्य में कोई भूठ न बोले, जीवित प्राणी की हत्या न करे और किसी देशवासी को घोखा न दे।

गोपादरी (शकराचार्य) की पहाड़ी के नीचे एक साधारण-सी भोंपड़ी में वह रहता था। पास में उसने कामराज और मराज (उत्तरी और दिल्लिणी काश्मीर) के लिए दो गोदाम बनाये जिनमें किसान अपनी पैदाबार का दसवां भाग अपनी मरज़ी से डाल जाते थे। वह स्वयं खेती करता था और अपनी पैदाबार का दसवां भाग गोदाम में जमा करता था। बाह्य आक्रमणों से देश की रहाा करने के लिए उसे फीज रखनी पड़ी थी, जिसके लिए उसने एक गोदाम की चाबी अपने भाई को दे दी थी। दूसरे गोदाम में से वह प्रतिदिन प्रातःकाल ज़रूरतमन्द लोगों को अमाज बाँटता था। राज-कार्य चलाने के लिए वह राजकर्मचारियों की आवश्यकता नहीं मानता था, बल्कि प्रजा की ईमानदारी और साधु-भावना पर ही निर्भर करता था। इसी कार्रण लोग आज भी विनयदित्य का नाम नहीं भूले और यदि अप्रत्या-

शित रूप से कोई अच्छी बात हो जाती है तो कहते हैं कि 'विनयदित्य के दिन लौट आये।'

इनके अतिरिक्त राजतरंगिनी की प्रथम तीन पुस्तकों में जिन राजाओं के नाम इतिहास-सिद्ध हैं, उनमें अशोक (२०२-२३२ ई० पू०—भारत का महान् सम्राट्), किनष्क और हिवष्क (दूसरी शताब्दी के गंधार पर राज्य करने वाल कुशन राजा, जिनका साम्राज्य काशगर और यारकन्द से लेकर पटना तक फैला हुआ था), तोरमान और मिहिरकुल (श्वेत हुण आक्रमणकारी, जिन्होंने पाँचवीं शताब्दी में उत्तरी भारत को रौंद डाला था) उल्लेखनीय हैं। यह एक मनोरंजक बात है कि राजतरंगिनी में इन विदेशी राजाओं का उल्लेख भी इस प्रकार हुआ है मानो वे काशमीरी ही हों, यद्यपि काशमीर उनके साम्राज्य का एक छोटा-सा हिस्सा था। साथ ही उनके राज्य-काल की जो तारीखें कल्हण ने दी हैं, वे भी सर्वथा गृलत हैं। परन्तु जिस श्रुति-परंपरा से कल्हण ने इन राजाओं का नाम सुना था वह एक प्रकार से सही थी; क्योंकि उनकी शासन-व्यवस्था की जिन विशिष्टताओं का कल्हण ने वर्णन किया है, वे सही हैं।

काश्मीर का प्रामाणिक इतिहास वस्तुतः कारकोट-वंश के सातवीं शताब्दी के मध्य में गद्दी पर बैठने के पश्चात् से ही प्राप्त है, यद्यपि एक सीमा तक छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य करने वाले प्रवरसेन द्वितीय को भी ऐतिहासिक पात्र समभा जा सकता है।

हिन्दू और वौद्ध-काल के समस्त राजाओं के कार्य-कनाप का वर्णन करना असंभव है। परन्तु उनमें प्रवरसेन द्वितीय, ललितादित्य, जयपीड, अवन्तीवर्मन, दिद्दारानी, सुस्सल और जयसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। अन्य राजाओं के नाम का किसी विवरण में अलंकारिक मूल्य भी नहीं है।

प्रवरसेन द्वितीय—कारकोट-वंश के पूर्व के स्थानीय राजाओं में केवल प्रवरसेन द्वितीय का नाम ही उल्लेखनीय है। विवरणों में उल्लिखित उसके गौरव-शाली कारनामों की सूची चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक न हो, परन्तु इस बात का प्रमाण अवश्य है कि उसने प्रवरसेनपुरा नाम से जो नगर बसाया था, वह आजकल का श्रीनगर है। अशोक को राजधानी का नाम पुरानाधिष्ठान (वर्तमान पांदैठन —श्रीनगर से ३ मील उत्तर-पूरव की दिशा में स्थित गांव) था। प्रवरसेनपुरा ने भी शीघ्र ही अशोक की राजधानी का नाम और ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। कल्हण के अनुसार उस समय नगर वितस्ता के दाहिने तट पर ही बसा था।

ललितादित्य - मुक्तपीड (७१४-७४२ ई०) - डेढ् शताब्दी के बाद

एक और महान और वास्तविक रूप से ऐतिहासिक राजा काश्सीर की गद्दी पर बैठा । लिलतादित्य के भाई तारापीड के कुशासन के कारण देश में अराजकता और अशान्ति छाई हुई थी। परन्तु मुक्तपीड, जो बाद में लुलितादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ; वह एक नीतिज्ञ राजा था और उसने देश में शान्ति स्थापित की । कारमीर के राजाओं में ललितादित्य सबसे अधिक पराक्रमी और वीर राजा हुआ है। लोक-परंपरा के अनुसार तो वह भारत की विजय-यात्रा को निकला था और उसने भारत के कोने कोने को विजित किया था। इसके पश्चात उसने अफगा-निस्तान के मार्ग से तुर्किस्तान श्रोर मध्य-एशिया का एक भाग भी जीत लिया था । अन्त में १२ वर्ष की विजय-यात्रा के बाद वह तिब्बत के मार्ग से काश्मीर लोटा । परन्त भारत में उसकी विजय-यात्रा एक फौजी ब्राक्रमण से ब्रधिक महत्त्व नहीं रखती । क्योंकि उसने उत्तर-भारत के किसी भी देश को हस्तगत किया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह सही है कि उसने कान्य-कुळ्ज (कन्नोज) पर हठात आक्रमण किया था और इसके पूर्व कि वहां का राजा यशोवर्मन इस अचानक आपत्ति से संभल पाता, उसकी फीजें परास्त हो गई और उसे विवश होकर लुलितादित्य के पास संधि-पत्र भेजना पड़ा । इसके अतिरिक्त लुलितादित्य की अन्य विजयों के जिक प्रामाणिक नहीं लगते।

लितादित्य कला और विज्ञान का प्रेमी था और उन्हें समुचित प्रोत्साहन देता था। उसने अनेक नगर बसाये जिनमें पर्णोत्स (वर्तमान पृंक् ) लितापुर और परिहासपुर प्रमुख हैं। पृंक्त आज भी अच्का-खासा नगर है, परन्तु अन्य दोनों अब कितपय भोंपड़ियों के गांव-मात्र रह गए हैं। परिहासपुर को उसने अपनी राजधानी बनाया था और उसमें अनेक चैत्य, मठ और मंदिर बनवाये थे। आज भी इन मंदिरों के अवशेष उनके संस्थापक के शौर्य की साज्ञी देते हैं। परन्तु लिता-दित्य का सबसे भव्य और विशाल और कला की दृष्टि से अनुपम स्मारक मार्तगढ़ का मन्दिर है। काश्मीर के प्राचीन स्मारकों में मार्तगढ़ का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। बह ब्राह्मणों और बोद्धों को समान रूप से धन बांटता था। विजाबोर के नीचे के चक्थर उडर की सिंचाई के लिए उसने जलचकों (water-wheels) का सिल-सिला नीचे से उत्पर तक तैयार करवाया था।

लितादित्य के चरित्र में सबसे बड़ी बुराई, उसकी नित्य शराब पीने की आदत थी, जिसके कारण नशे में आकर वह ऊंच-नीच का निर्णय किये बिना अत्यन्त ऊल-जलूल हुक्म दे बैठता था।

अपने अन्तिम दिनों में लिलतादित्य ने शासन-नीति पर एक पुस्तक लिसी

जिसमें उसने भावी राजाओं के लिए शासन-संबंधी हिदायतें लिखी हैं।

जयपीड-विनयादित्य लिलतादित्य का नाती था। उसने ३१ वर्ष तक काश्मीर पर राज्य किया। प्रारंभ में वह अपने यशस्वी पितामह के चरण-चिन्हों पर चलता रहा, परन्तु अपने शासन के अन्तिम दिनों में वह अत्यन्त कर, दम्भी और लालची हो गया। उसके अत्याचारों से तिलमिला कर ब्राह्मणों ने उसकी हत्या कर दी। सुम्बल के पास उसने जयपीड-अन्दरकोट नाम का नगर बसाया था।

जयपीड के पश्चात् जो राजा हुए वे अत्यन्त निर्वल थे। उनके समय में मंत्रियों की शक्ति अपार हो गई। आठवीं शताब्दी के मध्य तक 'उत्पल' और उसके चार भाइयों ने राज्य किया। उनके अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध देश में गृह-युद्ध क्रिड़ गया जिसमें चारों भाई मृत्यु के घाट उतार दिये गए।

अवन्तीवर्मन ( ८४४-८८३ ई० ) लिलतादित्य के पश्चात् सबसे यशस्वी राजा हुआ । कल्हण के विवरण में वह सबसे प्रिय राजा वर्णित है । उसने अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक कष्ट फेले थे, अतः उसके स्वभाव में शक्ति और कोमलता का अद्भुत संयोग हुआ था ।

मंत्रियों के स्वार्थी शासन ने और सामन्तों के परस्पर भगड़ों ने देश में जो अशान्ति और अराजकता फैला रखी थी, अवन्तीदर्मन ने कठोरतापूर्वक उसका दमन करके देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित की।

परन्तु अवन्तीवर्मन की महानता और जन-िप्रयता का कारण उसके लोक-हित के लिए किये गए कार्य हैं। उन दिनों काश्मीर की घाटी का सबसे बड़ा अभिशाप यह था कि यहां पानी की बहुतायत थी। निदयों में अक्सर बाद आती रहती थी जिससे जमीन का एक बड़ा भाग पानी में इवा रहता था।

अवन्तीवर्मन ने इसका उपाय करने के लिए एक प्रतिभाशाली इंजिनियर सुख्य को नियुक्त किया। सुख्य द्वारा किये गए वितस्ता-नियमन के उपायों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उनका परिणाम यह हुआ था कि देश में शाली (धान) का भाव तुरन्त ८४ फ़ीसदी कम हो गया। इसके अतिरिक्त घाटी की तमाम निद्यों और नालों की धारा को अपनी सीमा के भीतर ही रखने के लिए और खुशक करेवा-भूमि की सिंचाई के लिए नहरें आदि बनाने के रूप में उसने जितना कार्य किया उसका सविस्तार वर्णन करना यहां संभव नहीं है।

अवन्तीपुर में अवन्तीवर्मन के बनवाये अवन्तीस्वामी के मंदिर के अवशेष इस मंदिर को हिन्दू-स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना सिद्ध करने के लिए स्थायी प्रमाण हैं। अवन्तीवर्मन का मंत्री सूर अत्यन्त योग्य और कुशल नीतिइ था। वह स्वयं विद्या-प्रेमी और कला का पारखी था। अपने समय के दार्शनिकों, कवियों और अलंकारशास्त्रियों को वह धन और भूमि दंकर पुरस्कृत करता रहता था और उन्हें राज्य-परिषद् में भी स्थान देता था।

शंकरवर्मन ( ८८३-६०२ ई० )। जिन उपद्रवी शक्तियों का दमन करके अवन्तीवर्मन ने शान्ति स्थापित की थी, उसकी मृत्यु के बाद वे पुनः दुगने ज़ोर से उमर पड़ीं। उसके पुत्र शंकरवर्मन ने ऐसे भीषण कर लगाये कि देश गरीब और दिख वन गया। परन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में कुशासन का जो दौर चला, वह पुरानी समस्त सीमाओं को भी लांघ गया। ३४ वर्षों में लगभग १० राजा गद्दी पर बँटे। एक-एक राजा कई बार गद्दी पर बँटा और गद्दी से उतारा गया। इक्रवर्मन के समय तक देश में तांत्रिनों ने राज्य की अपार शक्ति अपने हाथों में कर ली थी। राजा और सामन्त सभी इस होटे परन्तु शक्तिशाली वर्ग के कृपाकांची थे। एक राजा को गद्दी पर बैठते देर न होती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति तांत्रिनों को रिश्वत देकर गद्दी प्राप्त कर लेता था। राजा राज्य की आमदनी को पानी की तरह बहाते थे, रानियां अपने सतीत्व को बेचती थीं, बेटे अपने बाप के बिरुद्ध पड्यन्त्र रचते थे और बाप अपने सेटों के पीछे जहाद लगाते थे। अन्त में चक्रवर्मन ने (६३६ ई०), जो दो बार गद्दी से उतारा गया था, दमरों से सहायता मांगी। दमर सामन्त और जागीरदार थे। उनकी मदद से उसने तांत्रिनों को परास्त किया और गद्दी पर बैठा।

परन्तु अब तांत्रिनों की जगह दमर देश के वास्तिविक शासक बन गए।
और लगभग दो-सौ वर्ष तक राज्य पर उनका प्रभुत्व बना रहा। शासन-व्यवस्था
नाम की कोई चीज नहीं थी। राजा, मंत्री और सामन्त सभी कूर, विलासी
और नृशंस थे। दरबार हत्यारों, गला काटने वालों और ज़हर पिलाने वालों का
अड्डा बना रहता था। मूर्ख मंत्री बनते थे, डरपोक सेनापित होते थे, और जातिच्युत और पितत लोग जो केवल विद्षाक बनने की ही योग्यता रखते थे राजारानी बनते थे।

हर्ष (१०८६-११०१ ई०)—इस कुशासन का हर्ष के समय में अन्त हुआ। हर्ष बहुत बुद्धिमान् नहीं था, परन्तु यदा-कदा उसमें उदार वृत्तियां जग जाती थीं और वह कला-साहित्य का सरस्त्रक बन जाता था। स्वयं वह सभवतः लोकप्रिय संगीत की रचना करने में समर्थ था। परन्तु शासन की और उसका ध्यान नहीं था, जिससे आये दिन सड़कों पर दिन-दहाड़े हत्याएं होती थीं, यहां तक कि चौर- डाकू राजा के महल में भी निडर घुसकर चोरी कर लाते थे, चीज़ों के भाव वेहद बंद गए थे उस पर अकाल और प्लेग ने जनता के जीवन में विश्राट पैदा कर दिया था। शव जलाने वाले दुष्प्राप्य हो गए थे और नदी में लाशें तैरती थीं। हर्ष ने स्वयं अपने परिवार और सामन्तों की आम हत्या की आज़ा दे दी थी। काश्मीरियों की सहन-शक्ति समाप्त हो गई, अतः जब उसके भतीजों (उच्छल और सुस्सल) ने विद्रोह का भंडा उठाया तो पंडित, पुजारी, राजकुमार और किसान, सभी ने उसका साथ दिया। राज-प्रासाद में आग लगा दी गई, रानियां जिन्दा जला दी गई, राजकुमार को मार दिया गया और भागे हुए राजा को एक भिखारी की कुटिया में से निकालकर मौत के घाट उतार दिया गया। और इस प्रकार प्रथम लोहरा वश समाप्त हुआ।

उच्छल (११०१-११११ ई०) — उच्छल ने गद्दी पर बैठते ही कूटनीति चलंकर अपने सामन्त मित्रों से हथियार छीन लिये। शासन पर कठोर नियन्त्रण रखा, नौकरशाही में नीचे से ऊपर तक परिवर्तन किया, कर्मचारियों में फेले व्यक्ति-चार का सख्ती से दमन किया और एक अनुपम ढंग से न्यायपूर्वक राज्य करना प्रारंभ किया। वह नित्य जनता की फ़रियादें सुनता था और अपनी शक्ति-भर उन्हें दूर करने की चेष्टा करता था। ख़लीफ़ा हारुन-उल-रशीद की तरह वह इन्द्रावेश में जनता के वीच में घूमने का आदी था। राज-भंडार का नाज उसने अकाल-पीड़ितों के लिए नाम-मात्र के मृल्य पर वेचा। परन्तु चूँकि वह स्वभाव से उद्द्राड था उसके साथी उससे विमुख हो गए और उसकी हत्या कर दी गई।

सुस्सल (१११२-११२०)—उच्छल की हत्या के पश्चात् सुस्सल गद्दी पर बैठा । उसने अपने भाई की हत्या का कठोर बदला चुकाया । परन्तु आठ वर्ष बाद हर्ष के पौत्र भिन्नाचर ने उसे गद्दी से उतार दिया । कुछ महीनों के बाद उसने पुनः गद्दी छीन ली और सन् ११२ द तक राज्य करता रहा । अपने अन्तिम दिनों में बह भी अत्याचारी और कूर बन गया था, परन्तु प्रथम लोहरवंश की अपेन्ना राज्य-व्यवस्था फिर भी अच्छी थी । उसका पुत्र जयसिंह (११२८-११५६) काश्मीर के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है । वह कूटनीति और रिश्वत से अपना लच्च सिद्ध करने में अत्यन्त निपुण था । अपने कर्मचारियों और प्रजा के प्रति वह अत्यन्त नम्न और विनयशील, शत्रुओं के प्रति उदार—मुंह में राम बगल में छुरी बाला व्यक्ति था । और इस प्रकार प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके वह शान्ति-स्थापन में सफल हुआ । उसके राज्य के प्रथम सत्रह वर्ष सामन्तों से युद्ध करने में बीते । सामन्तों ने पांच बार गद्दी के दावेदार खड़े किये, उनमें से कुछ

का तो लोहर के किले में राज्याभिषेक भी किया गया, परन्तु हर वार सामन्त और दावेदार पराजित होते गए और सन् ११४४ ई० तक ये आन्तरिक उपद्रव समाप्त हो गए। कल्हण इसी जयसिंह का समकालीन था। उसने लिखा है कि जयसिंह ने समय के अपघातों और जुद्रताओं से उजड़े वीरान में पुनः जन-धन पैदा कर दिए। परन्तु जयसिंह की मृत्यु के बाद देश में पुनः अराजकता फैल गई। और अगले दों सौ वर्षों तक ऐसा कोई प्रतिभाशाली राजा नहीं हुआ जो देश में सुख शान्ति स्थापित कर पाता। अन्त में सुहदेव या सहदेव (१३०१-१३१६-२०ई०) के समय में कारमीर का राजनीतिक आकाश मेघाच्छन्न हो गया। दुलुच (जुलकादिर खां) जो अदुलफ़ज़ल के अनुसार कन्धार के राजा का प्रधान सेनापित था, कारमीर की सीमा में घुस आया। सहदेव ने उसे रिश्वत देकर आक्रमण न करने के लिए राजी तो कर लिया, परन्तु रिश्वत पाते ही उसने लूट मार शुरू कर दी। जाड़ा शुरू हो जाने के कारण उसे वापस जाना पड़ा, परन्तु अपने पीछे वह हजारों उजड़े, वीरान घर छोड़ गया।

जिस समय दुलुच घाटी में लूट-मार वर रहा था, उस समय तिब्बती राजकुमार रिचन, जो अपने देश से भागकर काश्मीर में एक शरणार्थी के रूप में रहता था, यहां पर गद्दी कीनने की घात लगा रहा था। अवसर से लाभ उठाकर राजा की अनुपस्थित में प्रधान मंत्री रामचन्द्र की हत्या कराके वह गद्दी पर बैठ गया। राजा उस समय किश्तवाड़ में था, और जुल्क़ादिर के तातारों की ख्ंबार लूट-मार के कारण देश में एक अराजकतापूर्ण अनस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी।

रिंचन—गद्दी पर बैठने के बाद रिंचन ने रामचन्द्र की पत्नी (कुछ लोगों के अनुसार पुत्री) कोटा से शादी कर ली। सुहदेव का भी कत्ल करा दिया गया। तीन वर्ष तक (१३१६-२० —१३२२-२३ ई०) तक उसने बड़े उत्साह और शान से राज्य किया। सत्य और बराबरी के आधार पर उसने न्याय करने की प्रधा चलाई। रिंचन बैसे जन्म से बौद्ध था, परन्तु यहां का राज्य पाकर उसने हिन्दू-धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु ब्राह्मणों ने एक जाति-च्युत भोट को हिन्दू-धर्म में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी। निराश होकर वह अधिक उदार और प्रजातंत्रात्मक धर्म इस्लाम की ओर उन्मुख हुआ, और मुसलमान हो गया। कोटारानी के पुत्र को देख-भाल के लिए उसने किसी एक शाहमीर के हाथों में सौंप दिया। रिंचन अधिक दिनों तक राज्य नहीं कर सका, और उसके परचात् कारमीर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया और कारमीर की संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने लगा। शाहमीर १३१३ ई० में कारमीर अप्रया

था और सुहदेव के यहां कर्मचारी था। परन्तु राजकुमार का अभिभावक बनना और तीन वर्ष में ही रिंचन की मृत्यु हो जाना, शाहमीर के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। रिंचन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हैंदर को उसने गद्दी पर नहीं बैठने दिया; बल्कि एक प्राचीन हिन्दू-राजवश के वंशज उदयन को, जो गंधार में शरण लेकर रहता था, गद्दी पर बैठने के लिए आमिन्त्रित किया।

उदयनदेव ने विश्रवा रानी कोटादेवी से शादी कर ली। परन्तु वह अधिक-तर धार्मिक उपासना में लगा रहता था और कोटादेवी का उस पर जबर्दस्त अधिकार था। सामन्तों के परस्पर भगड़े और उत्पात राजसत्ता की जड़ें कमज़ोर कर रहे थे। शाहमीर ने शक्तिशाली परिवारों में शादी-विवाह करके अपने हाथ और मज़बूत कर लिये थे, और अनेक ज़रूरतमन्द सामन्तों को धन देकर मिला लिया था। अतः वह रिंचन के पुत्र हैदर को गद्दी पर बैटा देने की धमकी देकर उदयनदेव को हमेशा शंकित किये रहता था। जब १३३७–३८ ई० में उदयनदेव मरा, उस समय वह केवल श्रीनगर का ही राजा था। श्रीनगर के बाहर कोई उसकी सत्ता को नहीं मानता था। शाहमीर देश का वास्तविक राजा बन गया।

उदयनदेव की मृत्यु के बाद कोटादेवी स्वयं गद्दी पर बैठी। परन्तु उसके योग्य मंत्री भट्ट भिन्नण को शाहमीर ने एक दिन धोखे से मरवा दिया। अन्य मंत्रियों को उसने रिश्वत देकर मिला रखा था। रानी निरुषाय हो गई। उसकी अनुपस्थित में विश्वासघात करके शाहमीर राजधानी का मालिक वन बैठा और फिर अन्दरकोट में जाकर उसने रानी को किले के भीतर घर लिया। निस्सहाय अवस्था में शाहमीर के साथ विवाह करने का वचन देकर कोटादेवी मुक्त हुई। परन्तु जब वह विवाह-संडप में आई, उसने खजर से अपनी आत्म-हत्या कर ली। इस प्रकार मध्यकालीन काश्मीर की अन्तिम हिन्दू रानी भी गुज़र गई और राजस्ता मुसलमानों के हाथ में चली गई।

हिन्द् कालीन काश्मीर की सामाजिक और आर्थिक स्थित का कोई प्रामा-णिक वर्णन करना संभव नहीं है। राजतरंगिनी से केवल कितपय परिणाम निकाले जा सकते हैं—

- 9. हिन्दू राजा अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनमें से अधि-कांश तड़क-भड़क और वैभव-प्रदर्शन के विरोधी थे। उनकी आवश्यकताए सूच्म थीं। प्रजा के बीच में रहते थे। राजा और प्रजा के जीवन-स्तर में आकाश-पाताल-सा भेद नहीं था।
  - २. दुर्तभवर्धन के राज्य-काल (६१७-४३ ई०) में ह्यूनसांग काश्मीर

आया था । उसे यहां के लोग समृद्धिशाली और शान्तिप्रिय लगे । उसने देखा कि पश्चिम और दक्तिण के सार राजा काश्मीर की अधीनता स्वीकार करते हैं।

- ३. कारमीर की रानियों ने भी हिन्दू-काल में शासन-कार्य में पर्याप्त भाग लिया है। कुळ ने तो अपने जन-हितकारी कार्यों के लिए अपार ख्याति पाई है। दिहा रानी (६६८-१०१७ ई०) के राज्य-काल में महमूद गजनवी ने काश्मीर पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी, परन्तु उसे निराश लौटना पड़ा था।
- ४. हिन्द-काल में खेती की पैदाबार के अतिरिक्त और किसी प्रकार के आर्थिक-साधन देश में नहीं थे। फिर भी सामन्तों और उपजीवियों का एक छोटा-सा वर्ग अवश्य था जो जालसाज़ियों और राजनीतिक उत्पातों में संलग्न रहता था। राजाओं के साथ मिलकर किसानों का शोषण करता था और राज-सत्ता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए निरंतर षड्यन्त्रों में लगा रहता था। बहुधा इस वर्ग के लोग अपने स्वार्थ-साधन के लिए जनता को उभारते थे, इसलिए राजा भी उनसे शंकित रहते थे। इस वर्ग में ब्राह्मणों का बहुमत था। उन्होंने अनेक कर और अत्याचारी राजाओं को गद्दी से उतारा। अप्रिय और निरंकुरा राजाओं के विरुद्ध विद्रोह संगठित करके इस वर्ग के लोग उन पर जनमत का प्रभाव डालते थे। जनता भी इन विद्रोहों और प्रदर्शनों में भाग लेती थी। दमर, तांत्रीय और न्यायकवर्ग के सामंत अपनी उद्देडता, असिहष्णुता और पड्यन्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। विद्रोह बहुधा जनहित के लिए नहीं होते थे, बल्कि जनता को उभारकर उच्चर्ग के लोग अपना-अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करते थे। परन्तु फिर भी इन विद्रोहों से निकम्मे और क्रूर राजाओं की निरंकुशता पर थोड़ा अंकुरा अवश्य लग जाता था।
- ५. पैदावार का दसवां भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त और कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिससे सिद्ध है कि आर्थिक-जीवन अत्यन्त सरल था और खेती के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधन पैदा नहीं हुए थे। उद्योग-धन्धे आदि नहीं के बराबर थे।

मुसलमान सुल्तानों ने काश्मीर में ढाई शताब्दी तक राज्य किया। उनके समय में भी शासन-पद्धित पुरानी ही बनी रही, यद्यपि इस्लाम ने काफ़ी प्रगित की और काश्मीर की अधिकांश जन-संख्या मुसलमान बन गई। फ़ारसी और अरबी के पारिभाषिक शब्दों से मिश्रित संस्कृत तब भी राज-भाषा बनी रही। उपासना के प्राचीन स्थान यथानुसार पवित्र माने जाते रहे या अधिक-से-अधिक हिन्दू-मिन्दरों के स्थान पर मुसलमान फ़कीरों के मक़बरे बन गए। काश्मीर में

उस काल की अनेक ज़ियारतें हैं जिनकी व्युत्पत्ति हिन्दू है। धर्म-परिवर्तन के वावजूद पुराने रीति-रिवाज, रहन-सहन के तरीके, यहां तक कि पुराने अंध-विश्वास भी ज्यों-के-त्यों बने रहे। इस शान्तिपूर्ण समन्वय का कारण यह था कि काण्मीर का इस्लाम कहर और धर्मान्ध्र नहीं था।

कोटादेवी से गद्दी कीनकर सन् १३३० ई० में शाहमीर शमशुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैटा। उसके बंश में शहाबुद्दीन, सिकन्दर बुत-शिकन, जैनुलाब्दीन ब्रादि महत्त्वपूर्ण सुल्तान हुए। शहाबुद्दीन (१३४४-१३७४ ई०) ने पश्चिमोत्तर भारत पर एक ज़बर्दस्त ब्राकमण किया ब्रोर सिंध नदी के उत्तरी भाग को रौंद डाला। उसने पेशावर जीतकर गृज़नी ब्रोर कन्धार को ख़तरे में डाल दिया। हिन्दूकुश की हिम-चोटियों की दुर्गमता से विवश होकर लौटते समय वह पंजाब के मैदानों पर चढ़ दौड़ा ब्रोर पूरव में सतलज तक जा पहुंचा। परन्तु सन् १३६१ में वितस्ता की घाटी का ब्रिथिकांश भाग ज़बर्दस्त बाढ़ के कारण जल-एलावित हो गया ब्रोर घाटी की सारी जनता को पहाड़ों ब्रोर उडरों पर चला जाना पड़ा। यह शहाबुद्दीन की धार्मिक सिहब्णुता का प्रमाण है कि जब उसके मंत्री उदयधी ने बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए 'बृहत् बुद्ध' की स्वर्ण-मूर्ति को पिघलाकर सिक्के डलवाने का सुभाव रखा तो वह ब्रत्यन्त कद्ध हुआ।

शहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन (भूतपूर्व राजा का भाई) गद्दी पर बैठा। उसके संबंध में इतिहासकार फिरिश्ता का कहना है कि उसका प्रजा-वात्सल्य श्रद्भुत था। वह न्याय और दूसरे राज-काज स्वयं देखता-भालता था।

सिकन्दर बुत-शिकन (१३६०-१३१४ ई०) — कुतुबुद्दीन का बड़ा पुत्र सिकन्दर जब गद्दी पर बैठा वह बालिग् अवस्था का भी नहीं था। उसके पिता के समय तक काश्मीर के सुल्तान धार्मिक मामलों में पूर्णतः निष्पन्न और सिहष्णु थे। स्वयं कुतुबुद्दीन ने अकाल की विभीषिका से देश को बचाने के लिए हिन्दूं-धर्म के अनुसार एक बलि दी थी, और ब्राह्मणों और उनकी धार्मिक-संस्थाओं को ज़मीनें बरूशी थीं।

सिकन्दर ने स्वयं एक हिन्दु-स्त्री श्रीशोभा से विवाह किया था, और अपने राज्य के प्रारंभिक दिनों में वह भी अपने पूर्वजों की ही नीति पर चलता रहा। परन्तु चूँकि साहित्य का वह अत्यन्त उदार संरच्छक था, उसके यहां अनेक विदेशी साहित्य-प्रमंज्ञ और विद्वान् एकत्र हो गए थे। ये प्रवासी विद्वान् काश्मीरियों के समान सहिष्णु नहीं थे और यहां पर मुसलमानों और काफिरों के बीच ऐसा अगाध प्रेम-संबंध देखकर उन्हें धक्का लगा था। काश्मीरियों के मन में भी इन विदेशियों

के आगमन से सन्देह उत्पन्न हुए थे।

सिकन्दर काफी दिनों तक विदेशी मौलवियों के दबाव के बावजूद धार्मिक-दमन की चकी चलाने से अपने को रोकता रहा । परन्त उसके मंत्री सहभट्ट ने जो नया मुसलमान होने के कारण अपने पुराने धर्म के मानने वालों से सख्त नफ़रत करता था, अपनी दलीलों से सिकन्दर को विवश कर लिया । फिर क्या था-सिकन्दर में धर्मान्ध कहरता का बलवला फट पड़ा । जो इस तफ़ान के आगे नहीं भुके उन्हें दमन और उत्पीड़न से पीस दिया गया । शवों की दाह-क्रिया करना, शिखा और जनेऊ रखना वर्जित कर दिया गया । आदेश दिया गया कि देश में मुसलमानों के अतिरिक्त और कोई नहीं रह सकता । फलत: हिन्दू जनता देश कोड़कर भागने लगी। सुल्तान और उसके मंत्री ने लोगों को सीमान्त तक तो जाने दिया, परन्तु आगे बढने के सारे पर्वतीय मार्ग वन्द कर दिये। लोग इस जाल में फैस गए। 'मौत या इस्लाम' इनमें से किसी एक को चुनने की शर्त रखी गई । अधिकांश ने इस्लाम कवल कर लिया । सिकन्दर ने, इसके अतिरिक्त, चक्रधर और विजयेश्वर के मंदिरों को धराशायी करा दिया। मार्तगढ और अवन्तीपुर के विशाल मंदिरों को तोड़ा गया । इतिहासकार जोनराज ने लिखा है कि "ऐसा कोई नगर, गांव या कस्वा नहीं था, जहां पर सहभद्द द्वारा किये गए नाश से देवताओं के मंदिर बच सके हों।" फिर भी यह विचारणीय है कि इस समय भी काश्मीर की जनता सिकन्दर के पागलपन का शिकार नहीं हुई । देहात के मुसलमान किसानों ने हजारों निरीह पंडितों को देश से बाहर भागने में सहायता दी, श्रोर हजारों को उन्होंने अपने घरों में किपाकर रखा ।

सन् १३६८ ई० में हिन्दुस्तान पर तैमूरलंग और उसके तातारों ने आक-मण किया। कई वर्षों से तुगलकों का साम्राज्य डांवाडोल हो रहा था। गुजरात, खानदेश, मालवा और जोनपुर आदि दिल्ली के सुलतान की अधीनता अस्वीकृत कर चुके थे। विभिन्न सामन्त साम्राज्य को आपस में बांट रहे थे। ऐसे समय में तातारों का अभिमान उन पर तूफ़ान की तरह फूट पड़ा, और सबको एक साथ उसने बरवादी की लपेट में खींच लिया। काश्मीर भी इस बार एकदम उदासीन दर्शक बनकर तटस्थ न रह सका। तैमूरलंग ने सिकन्दर को तटस्थ रहने के कारण दो हाथी भेंट में भेजे। दिल्ली से जब तैमूर लोट रहा था, सिकन्दर उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा, परन्तु यह जानकर कि उसे एक लाख सोने की मुहरें देना पड़ेंगी, चुपके-से वापस लौट आया।

तैमूर के जाने के बाद सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिम भारत पर ब्राकमण

किया । श्रोहिन्द के नगर पर कब्ज़ा करके उसके शासक फ़ीरोज़ की बेटी से उसने शादी की । इसी लड़की से ज़ैनुलाब्दीन जैसा महान् पुत्र जनमा । परन्तु ये दोनों घटनाएं उस समय हुई थीं, जब सिकन्दर को 'बुत-शिकन' की उपाधि नहीं मिली थी ।

ज़ैनुलाब्दीन-बडशाह (१४२१-१४७२ ई०) काश्मीर के इतिहास में सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन सबसे महान् थ्रौर गौरवपूर्ण नाम है। गद्दी पर बैठने के समय उसकी आयु यद्यपि केवल सबह वर्ष की थी, परन्तु वह अत्यन्त तीच्ण बुद्धि का बालक था और उसने विना किसी संकोच के तुरंत देश में फैले अनाचार का दमन करना शुरू कर दिया। उसके वाप सिकंदर और भाई अलीशाह ने हिन्दू जनता के हृदय में जो घाव लगाए थे, उनको अपने कार्यों से उसने भर दिया। उसने समूची शासन-ब्यवस्था को ही नये सिरे से संगठित किया।

सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन ने सबसे गौरवपूर्ण कार्य यह किया कि उसने सारी मानवता के लिए शान्ति और शुभेच्छा का एलान किया।

सिकन्दर 'युतिशिकन' के अत्याचारों के कारण देश में राज्य के विरुद्ध इतनी घृणा उत्पन्न हो गई थी कि जब जैनुलाब्दीन के फोड़ा निकला तो कोई वैद्य या हकीम उसका इलाज करने को तत्पर न हुआ। अन्त में वड़ी किटनाई के पश्चात वैद्य सूर्यभट ने सुल्तान को अच्छा किया। जैनुलाब्दीन ने उसे प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च खजान्ची नियुक्त किया और अपने सम्प्रदाय की दुर्दशा दूर करने के लिए प्रबंध करने का पूरा अधिकार दे दिया। राज-प्राज्ञा से हिन्द धर्म-प्रन्थों को नष्ट करने की किया तुरंत वन्द कर दी गई। जो ब्राह्मण देश छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पुनः सम्मानपूर्वक बुलाया गया। उनकी जितनी ज़ायदाद हड़प ली गई थी, वह उन्हें वापस दिलाई गई। हिन्दुओं से पहले दो पल (चांदी की मात्रा) वार्षिक कर लिया जाता था, वह घटाकर पहले एक माशा कर दिया गया और वाद में एकदम हटा दिया गया। देवताओं को विल चढ़ाना और तीर्थ-यात्रा करना जायज कर दिया गया। दाह-कर्म करने पर लगाई गई रोक भी हटा दी गई। स्कूल पुनः खोल दिये गए और हिन्दू लड़कों को अपने धर्म-प्रनथ पढ़ने की पुनः अनुमित मिल गई।

सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन धार्मिक सहिष्णुता का अपने जीवन में भी पालन करता रहा था। वह स्वयं हिन्दुओं के मंदिरों में जाता था, संस्कृत पढ़ता था और अपना अतिरिक्त समय 'योगवाशिष्ठ' के पठन-पाठन में लगाता था। उसने हिन्दुओं के लिए मठ और मंदिर भी बनवाये। उसने जेल-संबंधी सुवार किये, और काश्मीर के इतिहास में वह पहला सुलतान है जिसने जेल में उद्योग शुरू कराये। मिट्टी के बरतन ब्रादि जेलों में बनाए जाने लगे। उसकी दूरदर्शिता का सबसे विलक्षण उदाहरण यह है कि पहले जरायमपेशा व्यक्तियों को तुरंत मृत्यु-दंड दिया जाता था, परन्तु ज़ेनुलाब्दीन ने उनसे बन्दोबस्त ब्रादि के महकमों में अज़दूरों का काम लिया ब्रोर उन्हें उपयोगी नागरिक बनाने की चेष्टा की। जेलों में सुधार करने के साथ-साथ उसने न्यायालयों में फैले श्रष्टाचार ब्रोर रिश्वतखोरी को एकदम बन्द कर दिया।

उसने कृषि-संबंधी जो सुधार किये उनके अनुसार भूमिकर की उचित दर नियत की गई। सोपुर के ज़ैनगीर-चेत्र में, जहां पर नई नहर से सिंचाई प्रारंभ हुई थी, पैदाबार का सातवां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। बाहर से आयात की हुई वस्तुओं का दुकानदार मनमाना दाम लगाते थे। ज़ैनुलाब्दीन ने उनके दाम नियंत्रित कर दिये। इसी प्रकार स्थानीय पैदाबार की चीज़ों के भाव भी राजाज्ञा द्वारा प्रतिमास नियत किये जाने लगे। इससे मुनाफाखोरी बन्द हो गई। इस प्रकार उसने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक चेत्र में उपयोगी सुधार किये।

ज़ैनुलाब्दीन जाति-धर्म का भेद न मानकर विद्वानों का सम्मान करता था श्रीर उन्हें पुरस्कृत करता था । बौद्ध तिलकाचार्य उसका प्रधान मंत्री था, पंडित श्रीभट्ट उसका प्रधान न्यायाधीश था । मुल्तान स्वयं विद्याव्यसनी था और काश्मीर के अनेक विद्वान् उसके दरवार के रतन थे । इस युग में काश्मीर का फ़ारसी-साहित्य भी विकास करने लगा । स्वयं मुल्तान ने संस्कृत के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों का फ़ारसी में अनुवाद कराया । साथ ही उसने काश्मीरी-भाषा के साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया । फलतः उत्तसोम और युद्धभट्ट ने काश्मीरी में मुल्तान की जीवनी लिखी, और भद्यावतार ने शाहनामा के ढंग पर ज़ैनविलास लिखा । उसने स्वयं फ़ारसी में दो प्रन्थों का प्रणयन किया । पहली पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में आतिश-वाज़ी का सामान बनाने से संबंध रखती है । दूसरी पुस्तक, जिसका नाम 'शिकायत' है, एक लम्बी कविता है जो उसने जीवन की विषम भाग्य-लेखा के प्रति चोभ और खेद से भरकर लिखी थी । उसके मंत्रियों और साथियों की मृत्यु ने उसे जीवन में अकेला छोड़ दिया था, और उसके पुत्र आपस में लड़कर उसके किये गए उपयोगी और जन-हितकारी कार्यों को मिट्टी में मिला रहे थे ।

जोनराज थ्रोर श्रीवर जैसे विद्वानों के अतिरिक्त उसके दरबार में कर्पुर भट्ट (वैद्य), रूपभट्ट (ज्योतिषी), रामानन्द (जिसने महाभाष्य की टीका लिखी), श्रीर युद्धभट जो मुहभट के श्रत्याचारों के कारण महाराष्ट्र चला गया था श्रीर जहां उसने श्रथवं-वेद का श्रध्ययन किया था, श्रादि विद्वान् थे। युद्धभट ने श्रथवंवेद की एक प्रति मुल्तान को भी दी, जिसने उसका प्रचलन करने के लिए पाठशालाएं खोलीं जिनमें राज्य के खर्च पर श्रथवंवेद के श्रध्ययन की मुविधाएं दी गई।

इतने विशाल और उदार दरवार का खर्च भी अधिक होना स्वाभाविक है। अतः देश की आय बढ़ाने के लिए उसने तांचे की खानों की खुदाई शुरू कराई, लहाख की नदियों से सोने की धूल को एकत्र करना शुरू करा दिया, और ऊसर पड़ी हुई विशाल करेवा-भूमि की स्थायी सिचाई के लिए नहरें निकलवानी शुरू की । इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई और कृषि-भूमि पहले-से दुगनी हो गई।

इसके अतिरिक्त सुल्तान जैनुलाब्दीन ने देशी कलाओं और स्थापत्य को भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। उसने जेनाकदल बनवाया जो आज भी श्रीनगर का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग (पुल) है। उसने जेनगीर नाम का नगर और बुलर भील में जैन लंका नाम से एक द्वीप बनवाया। श्रीनगर में उसका बनवाया अपनी माँ का मक्रवरा भी मौजूद है।

उसने कागृज शॉल, कड़ाई किये हुए परदे बनाने के कार्य को भी प्रोत्साहन दिया । ख़रासान से जुलाहे बुलाकर उसने देश में बसाये और रेशम का उद्योग शुरू कराया । उसके ही समय में सबसे पहले (सन् १४६६ ई० में ) काश्मीर में बाह्द के हथियारों का प्रयोग शुरू हुआ ।

सुल्तान जैनुलाब्दीन ने सिंध और तिब्बत का एक भाग जीता था और आस-पड़ोस और दूर-दूर के सुल्तानों और राजाओं से उसकी मित्रता थी। खुरासान का सुल्तान अब्सईद मिर्ज़ा, दिल्ली का बादशाह बहलोल लोदी, और गुज़रात का सुल्तान महमूद उसके मित्र थे; मिश्र और सका के शासकों से उसका संबंध था, गंधार, रजोरी, जम्मू, और उत्तरी पंजाब की गक्खड़ जाति के प्रधान उसके अधीन थे। पंजाब के काफी भाग पर आधिपत्य स्थापित करने में उसने जसरत खां गक्खड़ को मदद भी दी।

सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन अत्यन्त चरित्रवान व्यक्ति था। उसने केवल एक ही स्त्री से शादी की थी जिसके प्रति वह आजीवन वफादार बना रहा। परन्तु उसके अन्तिम दिन सुखमय नहीं थे। वह एकान्तजीवन व्यतीत करने लगा था और श्रीवर के मुख से मोन्नोपाय के रलोक सुनता रहता था। कारमीरी सुल्तान ज़ैनु-लाब्दीन के गुगगान आज भी करते हैं, और उसे बडशाह (महान् वादशाह) कहकर पुकारते हैं।

मुल्तान ज़ैनुलाब्दीन के पश्चात् अगली एक शताब्दी तक काश्मीर के जीवन में अधिक उल्लेखनीय घटनाएं नहीं हुईं। इस बीच में लगभग २७ मुल्तानों ने राज्य किया, जिनमें से काशगर का मिर्ज़ा हैदर भी था। शासक और शासन नाम-मात्र के होते थे। हर ब्यक्ति हथियार लेकर चलता था और जो ज्यादा पैसा देता था उसी सामन्त का साथ देता था। परन्तु लोगों में देश-भक्ति की चेतना जाग्रत हो गई थी जो मुहम्मदशाह के राजत्वकाल में सईदों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में फूट पड़ी। सईद विदेशी थे और उन्होंने काश्मीरियों पर ख़्व अत्याचार किये थे। जम्मू के राजा ने भी इस आन्दोलन को सहायता दी और यद्यपि सईदों ने पंजाब के लोदी सूवेदार तातार खां से मदद भी ली, लेकिन वे काश्मीरियों का मुकाबला नहीं कर पाये।

इस युग में मागरे और चक नाम की जातियों ने हथियार उठाए। मागरे काश्मीरी थे, परन्तु चक संभवतः दरद जाति के लोग थे जो काश्मीर में बहुत दिनों से आकर बसे हुए थे और एक प्रकार से काश्मीरी ही बन गए थे। देश की और दूसरी पार्टियां भी इन्हीं में सिम्मिलित हो गई और यहां पर शासन-सत्ता छीनने के लिए एक ज़बर्दस्त गृह-युद्ध शुरू हुआ, जो मुगलों के आने पर ही समाप्त हुआ। सन् १४६० ई० से ही मागरे अपने मनोरथ में विफल होते जाते थे और गृज़ी चक हबीबशाह को गई। से उतार कर स्वयं गई। पर बैठ गया।

फ़तेहशाह के समय में ईरान के शमशुद्दीन ने नूरबख्शी सम्प्रदाय चलाया ।

मिर्ज़ा हैदर ने उसका सख्ती से दमन किया । मिर्ज़ा हैदर मुज़ल था । उसने
दो बार काश्मीर की विजय की, और १४४१ ई० से १४४१ ई० तक राज्य
किया । सन् १४३३ में उसने जब पहला झाकमण लद्दाख की ओर से किया था,

उस समय वह काशगर के सिकन्दर खाँ के साथ झाया था । उसने श्रीनगर पर
कब्ज़ा भी कर लिया था, परन्तु झन्त में संधि करके उसे तिब्बत की ओर पीछे
हटना पड़ा । उसका दूसरा झाकमण उस समय हुआ जब शेरशाह हुमायू को
हिन्दुस्तान से बाहर निकाल रहा था । इस बार उसने हुमायू के लिए काशमीर को
जीता और उसके नाम के सिक्के जारी किये । मिर्ज़ा हैदर ने मध्य एशिया से

झाने वाल मुज़ों का इतिहास तारीख़-ए-राशीदी के नाम से लिखा जिसमें काशमीर
का भी संचिप्त हवाला झाता है।

चक वंश के संबंध में यहां विस्तारपूर्वक कुछ कहना व्यर्थ है। इस वंश के प्रथम सुल्तान गाज़ीशाह ने काश्मीरी जनता पर जो जुल्म ढाए उन पर सहसा विश्वास करना संभव नहीं है।

प्रसिद्ध कियत्री ह्व्याखातृत का पित यूसुफ्शाह जो अन्तिम काश्मीरी सुल्तान था, मुगलों की आधीनता स्वीकार करना चाहता था। परन्तु उसके मंत्रियों ने इसका विरोध किया और उन्होंने अकबर के दूत को साफ शब्दों में इन्कार कर दिया। अकबर ने राजा भगवानदास के साथ एक फ़ौज भेजी और एक संधि हो गई, जिसके अनुसार यूसुफ्शाह ने अकबर को ख़िराज देना स्वीकार कर लिया। परन्तु अकबर ने संधि की शतें नामजूर कर दीं क्योंकि वह काश्मीर को हड़पना चाहता था, केवल ख़िराज लेकर ही सन्तुष्ट नहीं था। अत: उसने दूसरी फ़ौज भेजी। यूसुफ्शाह गिरफ्तार कर लिया गया और उसे विहार प्रान्त में होटी-सी जागीर देकर नजरबन्द कर दिया गया। उसके पुत्र याकृव ने बड़ी वीरतापूर्वक मुगलों का मुकादला किया, परन्तु मुगलों ने परस्पर की फूट से लाभ उठाया और याकृव को भी गिरफ्तार करके विहार भेज दिया। इस प्रकार सन् १४८७ ई० में काश्मीर विदेशियों के हाथ में चला गया, और उसकी आजादी का अन्त हो गया।

मुग्लों के ब्राने से कारमीर में शोषण का रूप ब्राधुनिक ब्रौर विदेशी हो गया। फलतः शासन-व्यवस्था भी मध्यकालीन व्यवस्था से बदल कर ब्राधुनिक हो गई। ब्रव कारमीर एक महान् साम्राज्य का ब्रंग था ब्रौर एशिया के सबसे शानदार दरवार का विलास-उपवन। मुग्लों के स्वेदार शासन-कार्य में ब्रधिक दक्त ब्रौर ब्रनुभवी थे। ब्रव्यवर के प्रधान इंजीनियर मुहम्मद क़ासिम खाँ ने गुजरात, भिम्चर ब्रौर शुपियान के मार्ग से एक विशाल राज-मार्ग बनवाया ब्रौर इस प्रकार पीरपंचाल से होकर भारत ब्रौर काश्मीर के बीच ब्रावागमन ब्रौर व्यापार को मुरक्तित ब्रौर मुविधापृर्ण बना दिया। काश्मीर के ऐकान्तिक जीवन में यह एक कान्ति थी। काश्मीर पहली बार बाहर के विचारों ब्रौर राजनीतियों के सम्पर्क में ब्राया ब्रौर ब्रपनी ब्रान्तरिक बहसों को भूल गया। ब्रक्वर ने यद्यपि काश्मीर को गुलाम बनाया था परन्तु उसका शोदण-एक दमन ब्रौर ब्रत्याचार की धुरी पर नहीं दिका था। उसने ब्रपनी शासन-नीति से उदार शासक होने की प्रसिद्धि पा ली ब्रौर काश्मीरियों ने एक बार ब्रपने नये बन्धनों को भूलकर ब्रक्वर का गुणगान भी किया।

ब्राइने-ब्रद्मवरी के लेखक ब्रबुलफ़ज़ल ब्रोर स्वयं जहाँगीर ने इस काल की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। ब्रबुलफ़ज़ल ने काश्मीर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यहां पर सारे मकान लकड़ी के हैं ब्रोर चार या इससे भी ज्यादा मंज़िल के हैं। जानवर नीचे की मंज़िल में वाँघे जाते हैं ब्रोर वहाँ गोदाम भी रहता है। दूसरी मंज़िल में परिवार रहता है ब्रोर तीसरी-चौथी मंज़िलों में घर की

अन्य अस्थावर सम्पत्ति ( वर्तन-भाँडे, कपडे, नाज, लकड़ी आदि ) रहती है । लकडी की बहुतायत है। अक्सर आने वाले भूकम्पों के कारण पतथर या मिट्टी के मकान नहीं बनाए जाते । परन्तु प्राचीन मन्दिर ब्रार्श्वय-चिक्कत कर देते हैं । इस समय उनमें से अधिकतर ध्वंस हो चुके हैं। ऊनी कपड़ अत्यन्त सुन्दर बनते हैं, विशेषकर शॉल अनुषम होते हैं, और अन्यान्य देशों में उपहार के रूप में भेजे जाते हैं। 'परन्त इस देश के लोग ही इसका अभिशाप हैं। तो भी, आरचर्य की वात है कि जन-संख्या की अधिकता और आजीविका कमाने के साधनों की कमी के वावजद भीख मांगना या चोरी करना विरल है।" कारमीर के अनेक फलों का वर्णन करते हुए अञ्चलफजल ने लिखा है कि शहतूत खाये भी जाते हैं और उन पर रेशम के कीडे भी पलते हैं। रेशम के अंडे गिलगित और तिब्बत से लाये जाते हैं। लोग चावल खाते हैं, और गोरत और कई प्रकार की तरकारियां भी। तरकारियों को लोग सुखा-कर रख लेते हैं, और चावल भी पकाकर खाने के लिए रात-भर रखा जाता है। लोग शराव भी पीत हैं। पहनने के कपड़ अक्सर ऊनी होते हैं। यहां पर अनेक प्रकार के दस्तकार हैं जो हस्त-कोशल और नैपुगय के कारण संसार के किसी भी नगर की शोभा बढ़ा सकते हैं। बाज़ार या हाट का इलन कम है क्योंकि व्यापार अपने ही स्थानों पर किया जाता है। भीलों में लोग अपनी डोंगियों में बैठकर सैर करते हैं और उनके बाज जंगली मुरगों या जलमुरगावियों को बीच हवा में ही पकड़कर नाव पर ले आते हैं।

सामान नावों के ज़रिये लाया-ले जाया जाता है। दुर्गम प्रदेशों में आदमी बोक्त उठाकर ले जाते हैं। हांजियों (नाव वालों) और ऋलानों (बढ़इयों) का व्यापार ख़्व चलता है। ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। ''और यद्यपि काश्मीर की अपनी अलग भाषा है, ब्राह्मणों की पुस्तकें संस्कृत में होती हैं। उनकी अपनी अलग लिपि है, जिसमें पागडुलिपि तैयार की जाती हैं। ब्राह्मण बहुधा तुज़ पर लिखते हैं जो एक वृत्त की काल होती है।... मुसलमानों में संकृचित विचारों के, अधपरंपरा के अनुयायी मुन्नी सम्प्रदाय के कठमुळों की अक्सरियत है, थोड़े-से इमामी और नूरवरुशी भी हैं जो आपस में निरंतर क्ष्याड़ते रहते हैं। ये लोग विशेषकर फारस और तुर्किस्तान से आये हैं...देश में सबसे भद्रवर्ग ब्राह्मणों का है।

श्रवुलफ़ज़ल के श्रनुसार श्रीनगर में उस समय ऊनी कपड़े, शॉल, दुरम्, पर् श्रांदि बुने जाते थे। डल भील पर तैरते हुए द्वीप बनाये गए थे जिन पर श्राजकल के समान ही खेती होती थी। पॉम्पुर श्रोर परसपुर में केसर बोई जाती थी।

राज-कर के संबंध में ब्रबुलफ़ज़ल का कहना है कि पैदावार की जाँच करने

के बाद उसकी बाँट करके मालगुज़ारी एकत्र करने की व्यवस्था है। इसके विशेष निर्ख़ हैं। दाम देकर व्यापार करने की प्रथा नहीं है। सायरजात (मालगुज़ारी के अतिरिक्त अन्य क्रिट-पुट कर) का कुक्र भाग नक़दी के रूप में लिया जाता है। सिक्षों या काम के रूप में उजरत की कीमत शाली (धान) के खरवार (लगभग दो मन) के रूप में गिनी जाती है। और यद्यपि किसानों से पैदावार का एक-तिहाई हिस्सा लेने की प्रथा बहुत दिनों से चली आती है, वस्तुत: उनसे दो हिस्से वसूल किए जाते हैं। इस प्रकार काश्मीर-राज्य की आय उस समय ७४६७०४१९ दाम (१८६६७६६ रु० ४ आने ४ पाई) थी।

अकबर तीन बार काश्मीर आया । वह इस देश पर इतना मोहित था कि इसे वह अपना व्यक्तिगत उपवन कहकर पुकारता था । उसने हिन्दुओं पर लगे 'मुगड-कर' को रह कर दिया । उनकी ज़मीने वापस करा दीं और यहां पर इस्तमरारी दन्दोबस्त कराया । इन कार्यों को आज भी उच्चवर्ग कृतज्ञतापूर्वक याद करता है । काश्मीर में अकबर हरीपर्वत के विशाल परकोट के रूप में अपना स्थायी स्मारक कोड़ गया है । इसे उस समय 'नगरनगर' का किला कहते थे । वहां उसकी फौजी छावनी थी ।

जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ के समय में काश्मीर मुगल-साम्राज्य का विलास-उपवन बन गया।

फ्रांसीसी चिकित्सक वर्नियर सन् १६६४ ई० में औरंगज़ेव के साथ काश्मीर ग्राया था, और उसने अपने विवरण में उस समय के काश्मीर का सिवस्तार वर्णन किया है। उसने काश्मीरी और मुगल किवयों की एक प्रतियोगिता भी देखी थी। काश्मीर पहुंचने पर औरंगज़ेव ने दोनों देशों के किवयों से अपनी प्रशंसा में किवताएं मुनीं और उन्हें पुरस्कृत किया।

वर्नियर के अनुसार काश्मीरी विनोदिष्रिय होते हैं, और भारतीयों की अपेचा अधिक तीह-बुद्धि के हैं। किवता और विज्ञान में फ़ारस के निवासियों से पीछे नहीं हैं। बड़े सिक्रिय और पिरिश्रमी भी हैं। उनकी पालिकियों का सौन्दर्य और पलगों, बक्सों, क़लमदानों, चम्मचों और दूसरी चीज़ों पर की गई नकाशी अनुपम है। और उनकी बनाई चीज़ों का सारे भारत में प्रयोग होता है। पालिश करने वाल अपनी कला में विल्वाण रूप से निपुण हैं। सोने का काम अपनी पूर्णता की चरम-सीमा को पहुंच गया है। परन्तु यहां सबसे ज्यादा शॉल बनते हैं, और इस उद्योग में बच्चे भी काम करते हैं।

वर्नियर के अनुसार काश्मीरी औरतें अपने रंग-रूप और मादक सौन्दर्थ के

लिए प्रसिद्ध हैं। यूरोपीय लोगों की तरह उनके शरीर की गठन भी सुन्दर होती है। उनकी नाक न तातारों की तरह चिपटी होती है और न उनकी आँखें काशगर के लोगों-जैसी छोटी होती हैं। सुगल दरबार में दाखिल होते समय प्रत्येक व्यक्ति अवसर काश्मीरी पत्नी या रखेल तलाश करता है, ताकि उसके बच्चे सुन्दर और गोरे हों और सच्चे सुगल समभे जायं।

श्रक बर श्रपने साथ राजा टोडरमल को काश्मीर लाया था। टोडरमल ने 'यटन' में ऋपना कैम्प जमाया श्रोर देश की सारी ज़मीन नापी श्रोर मालगुज़ारी की दर निश्चित की।

जहाँगीर ने शालामार, चश्माशाही, निशात, नसीम बाग और इच्छाबल और वेरीनाग के बाग लगवाए । उसने सन् १६२० ई० में किश्तवाड़ के राजा को पराजित करके किश्तवाड़ की घाटी को भी मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

शाहजहाँ भी कई बार काश्मीर ब्राया था। उसने केसर ब्रोर लकड़ी तथा भेड़ ब्रोर हाँजियों पर से टैक्स हटा दिया था। शाहजहाँ के समय में तिब्बत भी मुग्त साम्राज्य में मिला लिया गया (सन् १६४१)।

मुन्ल सात्राज्य के हास के साथ-साथ काश्मीर की सभ्यता का भी हास होने लगा । सन् १७३६ ई० में नादिरशाह ने काश्मीर को काबुल की सल्तनत में मिला लिया और महाराजा रणजीतसिंह की काश्मीर-विजय (सन् १८१६ ई०) के समय तक वह अफ़गानों के आधिपत्य में रहा ।

सन् १७५३ ई० में ब्रह्मदशाह दुर्रानी के नेतृत्व में ब्रफ्गानों ने काश्मीर-विजय की । ब्रंबेज़ सैनिक लारेंस ने इस काल का पूरा विवरण दिया है । उसने लिखा है कि वह कूरता, नृशंसता और निरंकुशता का युग था । हर तरफ ब्रराजकता फैली हुई थी । लारेंस के विवरण से यह भी सिद्ध है कि पठानों और ब्रफ़्गानों ने केवल हिन्दुओं पर ही ब्रत्याचार किये हों, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो हिन्दू राजा सुखजीवन सन् १७७४ ई० में काश्मीर का गवर्नर नहीं बनाया जाता, न दिलाराम कुली को दीवान ही नियुक्त किया जाता, न पंडित नंदराम टिक्कू काबुल का प्रधान-मंत्री बनता और न जराम भान को बाद में दीवान बनाया जाता । उस समय इन गवर्नरों पर ही निर्भर करता था कि हिन्दुओं के प्रति राज्य की नीति क्या हो, क्योंकि गवर्नर उन दिनों ब्रपने स्वामी की बात न सुनकर स्वयं खुदमुख्तार बनने की कोशिश करते रहते थे । ब्रतः ब्रफ्गान राज्य में काश्मीर में जो ब्रत्याचार हुए, उनका बहुत बड़ा दायित्य तत्कालीन गवर्नरों पर भी है । परन्तु इतना निश्चत है कि पठान या ब्रफ्गान राज्य में काश्मीर की जनता की लूट-खसोट इतनी निर्वयता सौर निरंकुशतापूर्वक हुई कि जनता त्राहि-त्राहि कर उठी।

सन् १८१४ ई० में पंजाब के सिख महाराजा रणजीतसिंह ने काश्मीर पर आक्रमण किया, परन्तु असफल रहा। इसके बाद सन् १८१६ ई० में जब काश्मीर के एक प्रतिब्ठित पंडित बीरबल दर ने, जो राज-दरवारी भी थे, महाराजा रणजीत-सिंह से अपनी दुर्दशा के बिरुद्ध सहायता की प्रार्थना की तो महाराजा रणजीतसिंह ने सुअवसर हाथ लगा सोचकर आक्रमण कर दिया और इस बार वह अमीर दोस्त-मोहम्मद को परास्त करके काश्मीर को सिख-साम्राज्य के अन्तर्गत मिलाने में सफल हो गया।

सन् १८१६ ई० से १८४६ ई० तक काश्मीर पर सिखों का आधिपत्य रहा। परन्तु उनके आने से काश्मीरी जनता की दुर्दशा रंचमात्र भी कम न हुई। रणजीतसिंह या उसके उत्तराधिकारियों ने काश्मीर की आन्तरिक शासन-व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उनके नियुक्त किये हुए गवर्नर खुले-बन्द इत्याचार करते थे। विलियम मूरकाफ्ट ने जो सन् १८२४ ई० में काश्मीर आया था, लिखा है कि "सिख काश्मीरियों को पशुओं से अधिक अच्छा नहीं समभते थे। अगर कोई सिख किसी काश्मीरी की हत्या कर देना था तो सरकार उस पर केवल सोलह या वीस रुपया जुर्माना करती थी जिसमें से यदि मृत व्यक्ति हिन्दू हुआ तो उसके परिवार को चार रुपये और यदि मुसलमान हुआ तो दो रुपये मिलते थे।" मूरकाफ्ट का कहना है कि लोगों पर अनेक नाजायज कर लगे हुए थे और उनका निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाता था।

जिस समय सन् १८४६ ई० में जम्मू के डोगरा राजा गुलाविसंह ने काश्मीर को खरीदा उस समय काश्मीरी साहित्य, कला-कौशल, दस्तकारी, व्यापार आदि का हास हो रहा था। पठानों और सिखों के राज्य में सरकार की तरफ से काश्मीरी संस्कृति को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। शासकों की अभिरुच्चि यदि किसी ओर थी तो केवल 'वाज' (कर) वसूल करने की ओर, अन्य वातों की उन्हें कोई परवा नहीं थी। मूरकाफ्ट के अनुसार उस समय अकेले श्रीनगर में सवालाख कारीगर शॉल बनाने के उद्योग में लगे थे, परन्तु जब सिखों ने भारी कर लगाए तो यह उद्योग चौपट होने लगा। किसानों की पैदावार का अधिकांश भाग सरकार ले लेती थी और वाकी पर सरकारी कर्मचारी भूखे बाज़ की तरह मपट पढ़ते थे। किसानों से उनके खेत किन चुके थे और जिस समय डोगरा राज्य स्थापित हुआ उस समय तक काश्मीर में ३१९४ जागीरें बाँटी जा चुकी थीं। ये जागीरें दुखी और पीड़ित किसानों के असंतोष को दवाने के लिए सरकारी

पिट्ठुओं को दी गई थीं। किसान वेगार और कर देते-देते भूख और ग़रीबी से तबाह हो रहे थे।

सन् १८३६ ई० में महाराज रगाजीतसिंह की मृत्यु के बाद जो लोग उसके उत्तराधिकारी बने उनमें सिख साम्राज्य को एक सृत्र में बांधकर रखने की योग्यता और शक्ति नहीं थी। जम्मू का प्रदेश भी उन दिनों सिख साम्राज्य का ही अंग था, और वहां के राज-कुटुम्ब का एक सरदार गुलाबसिंह महाराज रगाजीतसिंह के यहां सन् १८१२ ई० से ही नौकर था। कुछ समय के भीतर गुलाबसिंह रगाजीत-सिंह के दरवार में उच्चपद पाकर प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। रगाजीतसिंह की मृत्यु के बाद वह जम्मू लौट आया और यहां पर पर्वत-प्रदेशों में अपने राज्य का विस्तार करने में सलग्न हो गया। जम्मू और कारमीर की घाटी के बीच में स्थित छोटे-छोटे राजाओं को परास्त करके उसने जम्मू राज्य में मिला लिया और अपने सेनापित बज़ीर ज़ोराबरसिंह की सहायता से उसने बल्तिस्तान और लहाख के प्रदेश भी हस्तगत कर लिये। (सन् १८३४ से १८४२ के बीच।)

दूसरी तरफ गुलावसिंह ने अंग्रेज़ों को भी सहायता दी। और जब सन् १८४६ ई० में अंग्रेज़ों और सिखों में युद्ध किंड़ गया, तो उस समय लाहौर के दरवार ने गुलावसिंह को वुलाया और सन् १८४६ में उसे सिख-साम्राज्य का प्रधान मंत्री भी नियुक्त किया, परन्तु गुलावसिंह महाराज रणजीतसिंह की मृत्यु के वाद से ही इस घात में था कि किसी प्रकार अपने लिए एक राज्य हस्तगत कर ले, इसलिए वह सिख-साम्राज्य का प्रधान मंत्री बनने के पहले से ही अंग्रेज़ों से मिलकर साज़वाज़ कर रहा था। किनंघम का तो यहाँ तक कहना है कि सिखों की पराजय कराने के लिए उसने अंग्रेज़ों के साथ षड्यन्त्र रचा था। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि मुवरांव के युद्ध में गुलावसिंह ने सिख फ़ौजों को घोखा दिया था, जिससे सिख परास्त हो गए और अंग्रेज़ों ने आगे बढ़कर लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके वाद ६ मार्च १६४६ ई० में लाहौर की सिध हुई, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि अंग्रेज़ अपने स्वामिभक्त पिट्टू गुलावसिंह की बफ़ादारी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए उसे पहाड़ी इलाकों का स्वतंत्र राजा मानने के लिए उससे एक अलग संधि करेंगे। यह अलग संधि इतिहास में 'अमृतसर की संधि' के नाम से प्रसिद्ध है।

इस संधि के अनुसार सिख दरबार और अंग्रेज़ों ने गुलाबसिंह को जम्मू और काश्मीर का महाराजा स्वीकार कर लिया और इसके बदले में गुलाबसिंह को केवल १४ लाख पौंड देने पड़े। काश्मीरी जनता से इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई और उनकी पीठ-पीछे उनकी किस्मत का सौदा किया गया। काश्मीर में गिलगित, बल्तिस्तान और लद्दाख तक का इलाका सिम्मिलित किया गया। इस प्रकार ७४ लाख ६० और वार्षिक खिराज के रूप में एक घोड़ा, बारह शॉल के बालोंबाली बकरियां और तीन जोड़े काश्मीरी शॉल देकर गुलाबसिंह ने अंग्रेज़ों से काश्मीर और सीमान्त प्रदेशों को सर्वदा के लिए खरीद लिया। अंग्रेज़ों ने सिखों की ताकत कम करने के लिए यह सौदा किया था।

गुलावसिंह अत्यन्त लालची महाराजा था। उसने राज्य की जनता पर अन्यायपूर्ण कर लगाए, और हर प्रकार से जनता का अधिक से अधिक शोषण करने की कोशिश की। भूठ वोलने, साजिशें करने और मिलकर दगा देने में तो वह सिद्धहस्त था। सन् १८५७ के विद्रोह को दवाने के लिए उसने अंग्रेज़ों की तरफ़ से फ़ौजें भेजीं। उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई।

गुलावसिंह का पुत्र रनवोरसिंह भी अंग्रेज़ों का अनन्य भक्त था। सन् ४७ के विद्रोह की समाप्ति के वाद उसने गिलगित और उसके पास के उत्तरी इलाकों की ओर ध्यान दिया। गुलावसिंह के समय में यह प्रदेश विद्रोह करके स्वतंत्र हो गया था। रनवीरसिंह ने इन इलाक़ों को पुन: अपने कब्ज़े में लाने के लिए फ़ौजें भेजीं और कुछ वर्षों में ही हुंज, नगर, पुनियाल और यासीन और दरेल काश्मीर-राज्य में मिला लिये गए।

सिखों की ताकृत हिन्न-भिन्न हो चुकी थी, इस कारण उत्तर में एक सशक्त महाराजा की अब अंग्रेज़ों को ज़रूरत नहीं रही थी, और काश्मीर और गिलगित का महत्व वढ़ गया था; अत: अंग्रेज़ों ने राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए काश्मीर में अपना रेज़ीडेन्ट रखने की मांग की । अमृतसर की संधि में रेज़ीडेन्ट का ज़िक नहीं है, इसलिए रनवीरसिंह ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया । सीधी उंगली से घी निकलता न देख अंग्रेज़ों ने अपने पुराने हथकगड़े चलाने शुरू किय । उन्होंने रनवीरसिंह पर दोष लगाया कि उसके राज्य में कोई व्यवस्था और कानून नहीं है और वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है । वस्तुत: रनवीरसिंह गुलाव-सिंह की अपेना अधिक उदार प्रवृत्ति का शासक था, और यद्यपि जनता की लूट-खसोट उसके राज्य में भी पूर्ववत जारी थी, परन्तु अंग्रेज़ों का इलज़ाम अपना उल्लू सीधा करने के लिए था, प्रजा-हित की भावना से प्रेरित नहीं था ।

रनवीरसिंह के राज्य में सन् १८७२ ई० में एक भयानक शिया-सुन्नी दंगा हुआ और सन् १८७७ ई० में अत्यधिक वर्षा होने के कारण काश्मीर में एक ज़बर्दस्त अकाल पड़ा जिसमें हज़ारों व्यक्ति भूख से मर गए और सैकड़ों गांव वीरान हो गए।

सन् १८७६ के अफ़्ग़ान-युद्ध के समय यद्यि। रनवीरसिंह ने अपनी स्वामिभक्ति का परिचय देने के लिए अंग्रेज़ों की सहायतार्थ फ़ौज मेजी थी, परन्तु अंग्रेज़ों
को गिलगित की चिन्ता वह गई थी। अपने साम्राज्यी हितों की रचा के लिए
विटिश सरकार गिलगित में अपना फौजी अड़ा बनाना चाहती थी और काश्मीर में
अपना राजनीतिक रेज़ीडेन्ट रखना चाहती थी। इसलिए विटिश सरकार ने
सन् १८६४ में रनवीरसिंह की मृत्यु के समय अवसर पाकर पुनः काश्मीर की
जनता का नाम लेकर महाराजा पर दुव्यवस्था, पचपात, अन्याय और कुशासन का
दोष महा। साथ ही विटिश सरकार ने काश्मीर की बहुसंख्यक मुसलमान जनता
के हितों की रचा के लिए हिन्दू राजा के विरुद्ध हस्तचेप करने की अनिवार्य
आवश्यकता महसूस की। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए
सन् १८६४ ई० में ही यहां हिन्दू मुस्लिम विद्रेष का बीज बोना शुरू कर दिया।
काश्मीर की मुस्लिम जनता को कुछ भी पता नहीं था कि अंग्रेज़ अपना मतलव
गांठने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

रनवीरसिंह की मृत्यु के तुरन्त बाद भारत सरकार की ब्रोर से एक राज-नीतिक एजेन्ट काश्मीर-राज्य में नियुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात् काश्मीर में ब्रंग्रेज़ों को साज़िशें करने की खुली क्ट मिल गई ब्रोर कुछ दिनों में ब्रंग्रेज़ों का राजनीतिक रेज़िडेन्ट काश्मीर में सर्वशिक्तमान बन गया। अपने साम्राज्य की रत्ना के लिए ब्रंग्रेज़ सरकार की काश्मीर पर लालच-भरी निगाहें टिकी थीं। देशी राज्यों में कुशासन ब्रोर दुर्ब्यवस्था तो हर जगह हर समय रही है, परन्तु ब्रंग्रेज़ों को उसका पता तभी चलता था, जब उनके साम्राज्यी-स्वार्थ उनके हस्तक्षेप को ब्रन्विवार्य बना देते थे। काश्मीर को हस्तगत करके इसे ब्रिटिश फ़ौजों की झावनी बनाने की उनकी योजनाएं बहुत पुरानी हैं ब्रोर ब्राज भी काश्मीर के विरुद्ध साम्राजियों के पड़यन्त्र इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचे जा रहे हैं।

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वार्थों की देखभाल करने के लिए एक पोलिटिकल एजेन्ट सन् १८७७ ई० से ही गिलिगित में नियुक्त किया जाने लगा था। सन् १८८१ में यह एजेन्सी स्थगित कर दी गई, परन्तु सन् १८८६ में पुनः स्थापित की गई। इस बार रेज़ीडेन्ट गिलगित और उसके आस-पास के प्रदेशों का अधियति बन गया और तब से वह केवल भारत सरकार के ही अधीन रहा। गिलगित और अन्य प्रदेशों के लोग पिछड़े अवश्य हैं, परन्तु फिर भी उन्होंने अप्रेज़ रेज़ीडेन्ट की

ब्रधीनता चुपचाप नहीं सहन कर ली। ब्रनेक बार उन्होंने स्वाधीन होने की चेष्टा की ब्रौर विद्रोह किये।

डोगरा राज्य के प्रारंभिक दिनों में काश्मीरियों की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि इस काल में वाह्य-शान्ति बनी रही, परन्तु यह शान्ति अंग्रज़ों और डोगरा महाराजों की फौज-पुलिस द्वारा स्थापित की गई शान्ति थी और इस शान्ति के आदरण के नीचे जनता का निर्वन्ध शोषण किया जाता था। जनता दिन-प्रतिदिन और ग्रीव होती गई। केवल उच्चवर्गों को और विशेषकर हिन्दू-जाति के उच्चवर्ग को अपनी स्थिति मज़बूत करने का अवसर मिल गया। खेती में कोई सुधार नहीं हुआ, और पठानों या सिखों के समय में जितना अधिक भूमि-कर था, उतना ही बना रहा। रिश्वतखोरी और निहत्थे लोगों पर अत्याचार पहले की ही तरह बदस्तूर जारी रहे। राज्य के खेतों पर वेगार ली जाती रही। सरकार के हर बिभाग में अष्टाचार का बोलवाला था, और राजकर्मचारियों के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं होती थी। गांवों में हरकारे व जिलेदार पुलिस और जासूसों का काम करते थे और मनमानी रिश्वत लेते थे। यहां तक कि एक बार हकूमत ने भी उनकी रिश्वत में से हिस्सा बंटाना शुरू कर दिया। वेगार आम तौर पर ली जाती थी और अंग्रज तक वेगार की प्रथा को जायज़ बताकर उससे लाभ उठाते थे।

सन् १८८५ में महाराजा प्रतापिसंह ने गई। पर बैठते ही कुछ सुधारों की घोषणा की। राज्य की ब्रोर से खेती करने की व्यवस्था रह कर दी गई, चावल पर से चुंगी कर हटा दिया गया ब्रोर हरकारों का संगठन तोड़ दिया गया, घोड़ा वेचने पर जो पचास फीसदी के लगभग कर लिया जाता था उसमें कुछ कभी कर दी गई। ब्रागे रलकर प्रतापिसंह ने सर वाल्टर लारेंस को भूमि का स्थायी बन्दोबस्त करने का काम सौंपा। ब्रत्यधिक करों ब्रोर राजकर्मचारियों की लूट के कारण ब्रिथिकांश किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था। लारेंस ने उन्हें पुन: समभा बुभाकर खेती के काम में लगाया। ज़मीने किसानों में बांट दी गई, परन्तु चाहे चकदार हो या किसान उसकी ज़मीन का मालिक महाराजा ही था ब्रोर उसकी स्थित एक ब्रस्थायी काशतकार की ही थी। बहुत थोड़े लोगों को ही मौस्ती हक दिया गया। परन्तु उन्हें भी ब्रपनी ज़मीनों को वेचने या गिरवीं रखने का हक नहीं था, ऐसा हक केवल काश्मीर के नगरों में लोगों को प्राप्त था। परन्तु मीरपुर, बसोली ब्रोर रामनगर की तहसीलों को छोड़कर जम्मू के सूत्रे में किसान अपनी ज़मीन का मालिक वा रहते होता था

और अपनी इच्छानुसार ज़मीन को बेच या गिरवीं रख सकता था। डोगरा-राज्य ने इस प्रकार डोगरों के प्रति पद्मपात का व्यवहार किया। डोगरा-राज्य में प्रथम बार काश्मीरियों ने अपनी ज़मीनों का स्वामित्व खो दिया। बेगार की प्रथा यद्यपि कानून से मिटा दी गई, परन्तु व्यवहार में ज्यों-की-त्यों चलती रही। पहले बन्दो-वस्त के समय जो ज़मीनें बाक़ी बच रहीं वे 'खालसा' (अर्थात् राज्य की) घोषित कर दी गई। भूमि-कर फिर भी इतना अधिक नियत किया गया कि किसान की दशा पहले से विगड़ती ही गई।

परन्तु डोगरा राज्य में सबसे ज्यादा दुरंशा काश्मीर की दस्तकारियों झौर कलाझों की हुई । सुलतान ज़ेनुल्याब्दीन ने काश्मीर में शॉल, रेशम और पेपरमेशी आदि के उद्योग शुरू कराये थे । सुलतानों के शासन में और यहां तक कि पठानों के शासन में भी ये उद्योग उन्नित करते रहे । डोगरा-राज्य के स्थापित होने के पूर्व केवल शॉल के उद्योग से काश्मीरी लगभग ५० लाख रूपये का व्यापार करते थे और लाखों व्यक्ति इस उद्योग में लगे थे । परन्तु जिस समय वर्तमान महाराजा हरीसिंह सन् १६२५ में गद्दी पर बैठा उस समय तक यह उद्योग काश्मीर में चौपट हो चुका था । यूरोप और भारत के बाजारों में काश्मीरी शॉल की वेहद खपत थी, परन्तु डोगरा राज्य में यह व्यापार खत्म-सा हो गया । हजारों शॉल बुनने वाले कारीगर काश्मीर कोइकर लाहौर, अमृतसर और आगरे में जा बसे ।

दूसरे छोटे उद्योगों का भी यही हाल हुआ। प्रतापसिंह के समय में काग़ज बनाना एकदम बन्द हो गया। यही हाल कपास की पैदावार का भी हुआ। गब्बा, नसदा और पृहू बनाने के काम को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, और अलं-कार की कलाओं—जैसे चांदी का काम और पेपर-मेशी की चीज़ों का भी हास होता गया। पलतः डोगरा-राज्य में काश्मीर जो एक आत्म-निर्भर देश था, अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर करने लगा। इससे काश्मीरियों की ग्रीबी का बढ़ना स्वामाविक था।

इसके अतिरिक्त डोगरा राज्य में अंग्रेज़ों की देखरेख में शासन-व्यवस्था एक नियंत्रित और मुगठित नौकरशाही के हाथ में आ गई। पंजाब से शिक्तित लोग बुलाये गए और बड़ी-बड़ी नौकरियां और दूसरी मुविधाएं उनको दी गईं। दफ्तरों में इन विदेशियों का प्रभुत्व का गया। इससे एक और यदि जनता आर्थिक शोषण के कारण त्राहि-त्राहि कर रही थी, तो दूसरी और काश्मीर का उच्चवर्ग शासन-व्यवस्था में विदेशियों के प्रभुत्व से जुब्ध हो रहा था। इसके बाद मुल्की और गैर-मुल्की का प्रश्न उठा और एक लम्बे काल तक इस संबंध में आन्दोलन चलता

रहा कि कारमीर में विदेशियों के साथ पन्नपात न किया जाय । कई बार इस बात की परिभाषा बनाने की कोशिश की गई कि किसे रियासती प्रजा समभा जाय । इस ब्रान्दोलन को विशेषकर इस कारण अधिक प्रोत्साहन मिला कि इस शताब्दी के प्रारंभ में कारमीर में एक कालंज की स्थापना हो गई थी और उच्चर्ग के कुछ हिन्दू और मुसलमान पढ़-लिखकर किंचित जागरूक और सचेत होने लगे और उनमें जातीयता की भावना जगने लगी । मुसलमानों में विशेषकर चोभ था कि उनके सम्प्रदाय के नौजवानों को आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दिया जाता और वे उच्च-शिन्ना और उन्नित के प्रत्येक पथ से वंचित रखे जाते हैं । उनकी मांग के सामने भुककर महाराजा प्रतापसिंह को सन् १६९६ में शिन्ना-विभाग की और से बरती जाने वाली भेद-नीति की जांच करने के लिए भारत सरकार के शिन्ना-किमश्नर मि॰ शार्प को बुलाना पड़ा । मिस्टर शार्प ने अपनी जांच के बाद जो रिपोर्ट दी, वह पन्द्रह वर्ष तक दफ्तर की अलमारी में पड़ी सड़ती रही; उसके मुभावों के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया । इससे मुसलमानों का न्यायपूर्ण चोभ और बढ़ता गया । सरकारी नौकरियों में यद्यि काश्मीरी पंडितों को छर्की की जगहें मिलने लगी थीं, परन्तु मुसलमान उनसे वंचित ही रखे जाते थे ।

श्रंत में वर्तमान सहाराजा हरीसिंह के गद्दी पर बैठने (सन् १६२४) के बाद काश्मीर रियासत की प्रजा की परिभाषा निश्चित की गई। इस परिभाषा के श्रनुसार सन् १६२० में यह नियम बन गया कि जो लोग महाराजा गुलाबसिंह की हकूमत के शुरू होने के पहले यहां के निवासी थे अथवा जो सन् १८८४ से पहले आकर काश्मीर में बस गए थे, वे लोग ही रियासत की प्रजा समक्ते जायंगे। इस परिभाषा के परिणाम-स्वरूप पंजाब और दूसरे प्रान्तों से नौकरी की तलाश में लोगों का आना बन्द हो गया, यद्यपि जो लोग यहां नौकरियों या व्यापार में लगे हुए थे, उन्होंने अनेक प्रकार की चालें चलकर इस नियम का उहंघन करने के मार्ग निकाल लिये।

एक ब्रोर इस नियम से यदि लोगों में संतोष उत्पन्न हुआ तो दूसरी ब्रोर महाराजा हरीसिंह की भेद-नीति के कारण जोभ ब्रोर बढ़ गया। हरीसिंह ने गद्दी पर बैठने के बाद काश्मीर में जम्मू के राजपूतों को हर प्रकार से विशेष प्रोत्साहन दिया। फलतः राज्य के विभिन्न विभागों के ब्रध्यज्ञ राजपूत होने लगे। योग्यता की कसोटी नहीं रखी गई। फ़ौज में केवल डोगरे ही भरती किये जाने लगे। इस प्रान्तीय ब्रोर जातीय पज्ञपात की नीति ने ब्राग में घी का काम किया। महाराजा प्रतापसिंह के समय में गरमियों की राजधानी श्रीनगर था ब्रोर जाड़ों की राजधानी

जम्मू का नगर था, परन्तु हरीसिंह ने जम्मू को ही अपनी स्थाय़ी राजधानी बनाने का निश्चय किया। इससे कारमीर और श्रीनगर का राजनीतिक महत्व ही कम होने की आशंका न थी, बल्कि घाटी के व्यापार को भी धका पहुंचने की जबर्दस्त संभावना थी। इस कारण महाराजा हरीसिंह के इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवाद का त्फान उमइ पड़ा और अन्त में महाराजा को अपना निर्णय बदलना पड़ा।

जब सरकारी दफ्तरों में, फीज़ ब्रोर दूसरे महकमों में ऊंचे-ऊंचे पदों पर केवल डोगरे ही रखे जाने लगे ब्रोर बोग्य ब्रोर शिचित काश्मीरी पंडित ब्रोर मुसल-मान जान-वृक्तकर उनसे वंचित किये गए, तब काश्मीर में ब्रसन्तोष की व्यापक लहर फैल गई। कितप्य नौजवानों ने, जिनमें शेख मुहम्मद अव्दुल्ला भी थे, फतह-कदल में एक वाचनालय खोला। इस वाचनालय की तरफ से महाराजा की सरकार को नौकरियों के संबंध में बरती जानेवाली पच्चातपूर्ण नीति रह करके मुसलमानों को ४० फीसदी नौकरियां देने के लिए पत्र ब्रोर प्रस्ताव भेजे जाने लगे। इस वाचनालय के सदस्यों ने धीरे-धीरे सारी रियासत के ब्राधार पर संगठन करने का निश्चय किया।

परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन सन् १६३१ में जिस अनपेक्तित तीव्रता से एक विशाल दिप्लव के रूप में फूट पड़ा, इसकी कल्पना उस समय सरकारी नौकरियों के लिए लड़ने वाले, इन मध्यवर्गी नौजवानों ने नहीं की थी। जनता ने शख्सी राज और सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध ज़बर्दस्त प्रदर्शन केवल इसीलिए किये कि सदियों से काश्मीरी इस व्यवस्था की गुलामी में अपने रक्त का शोषण कराते आये थे, परन्तु अब उनके सब का प्याला भर चुका था, और इन नौजवानों का मंशा चाहे जो रहा हो उस आन्दोलन में जनता को पहली बार सामन्ती-शोषण और निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रतिवाद करने का अवसर मिल गया। और इस प्रकार काश्मीर के उस शानदार राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ जिसने काश्मीरियों को अपनी आज़ादी और नया काश्मीर का निर्माण करने के लिए संगठित किया है, और अठारह वर्षों से उनका नेतृत्व किया है।

नो

## भविष्य की समस्याएँ

पूर्व के प्रकरणों में 'काश्मीर देश और उसकी

संस्कृति' की एक संचिप्त और साधारण-सी विवेचनात्मक रूपरेखा दी गई है। केवल यत्र-तत्र ही कतिपय उन सांस्कृतिक समस्याओं की ओर इंगित किया गया है जिनके समाधान पर ही कारमीर के गौरवमय भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। ये समस्याएं जितनी बहुरूपी हैं, उनके समाधान भी उतने ही जिटल हैं, और विना कारमीर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में आमूल परिवर्तन किये उन समाधानों को कार्यान्वित भी नहीं किया जा सकता।

ब्राधुनिक अर्थों में कारमीर को किसी भी दृष्टि से उन्नत और विकसित देश नहीं कहा जा सकता। वस्तुत: समूचे कारमीर-राज्य की जनता जितनी ग्रीय, सतायी हुई और शोषित है, जितनी अशिचित और अज्ञान है, जिस प्रकार प्राचीन रूढ़ियों और रस्म-रिवाज़ों, अधिवश्वासों और धार्मिक भावनाओं में आकंठ ड्वी हुई है, उससे तो केवल यही सिद्ध होता है कि कारमीर न केवल एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ देश है, बल्कि यहां के निवासी इतने कृपमगड़्क हैं कि उन तक नये ज्ञानिवज्ञान, नये उत्पादन के साथनों और नये विकसित जीवन की प्रकाशकी किरणें अभी तक नहीं पहुँची हैं। इस पिछड़ेपन के लिए प्रकृति की अनुदारता भी कुछ कम उत्तरदायी नहीं है। कारमीर देश में प्रकृति ने जिस उदारता से अपना वैभव विखेरा है, जिस विजचण सजधज और बहुरंगी तड़क-भड़क के साथ वह यहां विलास करती है, उतनी ही अनुदारताप्वंक उसने यहां के विभिन्न प्रदेशों को केवल वाह्य-जगत् से ही नहीं वरन परस्पर भी एक-दूसरे से अलग कर रखा है। यहां के दुर्गम पर्वतीय मार्गों को पार करके कारमीर के अदम्य और अपराजित मनुष्यों ने एक-दूसरे के निकट आने की चेष्ठा की है, एक जाति ने दूसरी जाति के साथ भाषा

और नस्ल की विभिन्नताओं के वावजद अपने आर्थिक जीवन की समस्याओं को परस्पर संबद्ध और निर्भर बनाने का अनथक प्रयास किया है; परन्तु फिर भी प्रकृति हिम-वर्षा करके इन मार्गों को प्रतिवर्ष लम्बे काल के लिए बन्द कर देती है, और इस देश की अनेक जातियां और घाटियां वर्ष में है-सात महीनों के लिए प्रकृति के कारागार में बन्द हो जाती हैं। प्राचीन काल से ही प्रकृति के कठोर प्रकोपों के विरुद्ध अनपढ़ और अशिचित मनुष्य ने काश्मीर राज्य की सीमाओं के भीतर अविराम जितना भीषण संघर्ष किया है उतना अन्यत्र किसी देश के निवासियों ने कदाचित् ही किया हो। परन्तु काश्मीरियों के लिए यह संघर्ष एक महानु और अनन्त अनुभव रहा है, जिसके कारण उनकी अन्तरचेतना कम-से-कम भारत की अन्य जातियों की अपेना अधिक परिमार्जित, मानवीय, कला-प्रिय और सुष्ठ बन गई है। प्रकृति की अनुदारता काश्मीर राज्य के निवासियों को विचलित नहीं करती, उनके साहस और आत्म-विश्वास को नहीं तोड़ती, उनके देश-प्रेम को आधात नहीं पहचाती, क्योंकि प्रकृति ने मुक्त हृदय से उन्हें अपने अपार वैभव का उत्तरा-धिकारी बनाया है। इसलिए काश्मीर के पिछड़ेपन का दायित्व प्रधानत: यहां की प्राकृतिक स्थिति पर नहीं है। इसका दायित्व यहां की सामन्ती व्यवस्था पर है जिसकी संकिचत सीमाओं के भीतर कारमीर के निवासियों का जीवन सहस्रों वर्षों से श्रृंखलाबद्ध है । काश्मीर के इतिहास का संचिप्त परिचय इस पुस्तक में ब्रन्यत्र दिया गया है। काश्मीर राज्य के अन्य प्रदेशों का इतिहास इतना घटनापूर्ण, ससंबद्ध और व्यवस्थित नहीं रहा है। परन्तु काश्मीर के तीन-चार हजार वर्षों के राजनीतिक इतिहास में भी केवल दो तीन स्थल ही गौरवपूर्ण हैं। ललितादित्य. अवन्तीवर्मन और सलतान जैनुलबाब्दीन के अतिरिक्त काश्मीर के सैकड़ों शासकों में किसीका नाम गर्व के साथ नहीं लिया जा सकता । इन शासकों ने ही काश्मीर की जनता के हितों की ब्रोर थोड़ा बहुत ध्यान दिया, ब्रन्यथा ब्रोर सारे शासक अपनी जदताओं और दरवार में निरंतर चलने वाले पडयन्त्रों में ही फैसे रहे और निरीह जनता पर अनकहे जुल्म ढाते रहे और उसका खून चूसते रहे। सन् १४८७ ई० से. जब से काश्मीर विदेशियों का गुजाम हुआ, राज्य की और से जनता का शोषण और भी निर्ममतापूर्वक और तीवता से होता आया है। अत: चाहे कारमीर स्वतंत्र रहा हो, चाहे विदेशियों की गुलामी में, प्रकृति को चुनौती देवर, उससे अविराम संघर्ष करके जीवन यापन के साधन जुटाने वाले यहां के निवासी लगातार देशी और विदेशी शासकों द्वारा शोषण की चक्की में पिसते आये हैं, और इस शोषण और दमन ने उन्हें न केवल प्रकृति के अपार वैभव के नैसर्गिक उत्तरा-

धिकार से वंचित रखा है, वरन् उन्हें जाहिल, निर्धन और पिछड़ा भी बना दिया है। तात्पर्य यह कि सामन्ती व्यवस्था ने कभी भी काश्मीरी जनता को अपने विकास की, प्रकृति को विजित करके उसके वैभव का पूरा लाभ उठाने की, सुविधाएं नहीं प्रदान कीं, जिससे काश्मीरी आज अपनी प्रतिभा और जीवन संभावनाओं के बावजूद इतनी हीनावस्था में हैं।

सच तो यह है कि सामन्ती व्यवस्था काश्मीरी जनता की न कभी हित-चिन्तक हो सकती थी, और न उसे प्रकृति-विजय करके अपने लिए नये और समृद्ध जीवन का विकास करने की सुविधाएं ही दे सकती थी। इस कारण आज काश्मीरियों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या अपने गले से हजारों वर्ष पुरानी सामन्ती व्यवस्था की तोंक को तोड़ फेंकना है। इस तपस्या के प्रति काश्मीरी जनता आज पर्याप्त मात्रा में सचेत है। गत १८ वर्षों का काश्मीर का राष्ट्रीय आन्दोलन इस बात का साची है कि काश्मीरी जनता सहधों वर्ष की अपरिवर्तनीय सामन्ती व्यवस्था से केवल उकता ही नहीं गई, बिन्क यह भी जान गई है कि जब तक यह व्यवस्था रहेगी, उसके जीवन-विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध रहेंगे, और उसकी प्रतिभा कुंठित और पद-मर्दित पड़ी रहेगी। इसी कारण काश्मीर की राष्ट्रीय संस्था 'नेशनल कान्फ्रेन्स' ने जिस समय सन् १६४२ ई० में 'नये काश्मीर' का विधान तैयार किया और भावी व्यवस्था के सिद्धान्त और रूपरेखा स्थिर की, काश्मीर की जनता ने उसे मुक्त-हृदय से अपनाया।

काश्मीर की बहुमुखी सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान 'नये काश्मीर' के निर्माण पर निर्भर करते हैं, इस वक्तव्य को समक्त लेना आवश्यक है। यह सच है कि 'नेशनल कान्फ्रेन्स' केवलमात्र मज़दूर-किसानों की वर्ग-संस्था नहीं है, और अन्य देशों की राष्ट्रीय संस्थाओं की ही तरह उसमें पृंजीपित वर्ग और मध्यवर्ग के पर्याप्त लोग सिम्मिलित हैं, जिससे वे उसकी नीति पर यथेष्ट प्रभाव डालते हैं। परन्तु एक तो चृंकि काश्मीर में पृंजीवाद का विकास अभी अपने प्रारंभिक काल में ही है, और मध्यवर्ग भी बहुत विशाल और शक्तिशाली नहीं है, इस कारण यहां की राष्ट्रीय संस्था 'नेशनल कान्फ्रेन्स' में नित्र मध्यवर्ग के अधिक उदारचेता, प्रगतिशील लोगों का काफी ज़ोर है। दूसरे काश्मीर की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएं इतनी बहुरूपी और जटिल हैं और काश्मीर-राज्य में बसने, वाली जातियां इतनी भिन्न हैं, कि 'राष्ट्रीय आज़ादी' का आन्दोलन समान रूप से सब जातियों और लोगों के लिए तभी कोई अर्थ रख सकता था जब उसके सामने ऐसे सामान्य सिद्धान्त और लच्य होते जो सामान्यतः सबको स्वीकृत हो सकते।

फलत: 'नयं काश्मीर' के मसविदे में ऐसे सामान्य सिद्धान्तों और लच्यों का समा-वेश करना अनिवार्य हो गया था जो 'पूंजीवादी प्रजातन्त्र' की सीमाओं से बाहर के हैं। इस कारण 'नयं काश्मीर' की अनेक धाराएं ऐसी हैं जिनको एक समाज-वादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्यान्वित किया जा सकता है। 'नेशनल कान्फ्रेन्स' जैसी मिली-जुली संस्था और उसके नेता किस सीमा तक अपनी स्थिति की असंगतियों से ऊपर उठकर 'नया काश्मीर' के सिद्धान्तों पर आहढ़ रहेंगे और किस सीमा तक वे इस लच्य को प्राप्त करने में कठिबद्ध होंगे, इसकी साज्ञी तो इतिहास देगा; परन्तु इतना निश्चित है कि काश्मीरी जनता अपनी प्रतिभा का स्वाभाविक विकास और अपने आर्थिक जीवन की उन्नति 'नयं काश्मीर' का निर्माण करके ही कर सकती है।

उदाहरण के लिए, काश्मीर-राज्य में बसने वाली जातियों और यहां बोली जाने वाली भाषाओं की समस्या को लीजिए । काश्मीर में चाम्पा, लहाखी, बल्ती, दरद, पंजाबी, चिवाली, पहाडी, डोगरा और काश्मीरी ब्रादि ब्रनेक जातियां वसती हैं। पुराने इतिहास की परम्पराओं और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से केवल कारमीरी और डोगरा जातियों को ही एक सीमा तक विकसित और उन्नत जातियां कह सकते हैं। अन्य जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं। कुछ तो अभी तक कबाइली-जीवन ही व्यतीत करती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनमें प्रागितिहासिक साम्यवाद की अनेक परम्पराएं प्रचलित हैं। 'जातियों का कारागार' प्रकरण में पाठकों को इन जातियों का विस्तृत परिचय दिया जा चुका है। काश्मीर में जातियों की समस्या एक ब्रत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। सामन्ती व्यवस्था से मुक्ति पाने मात्र से इस समस्या का समाधान हो जाना असंभव है. क्योंकि यदि महाराजा और सामन्तवर्ग को हटाकर उनका स्थान एक पंजीवादी व्यवस्था ले ले तो निश्चय ही काश्मीरी और डोगरा पंजीपति मिलकर पिछड़ी जातियों का शोषण करेंगे और पिछड़ी और अनुन्नत जातियां अपने जातीय-विकास की सुविधाएं कभी न पा सकेंगी। जातीय समस्या का सही समाधान तो यही हो सकता है कि काश्मीर-राज्य में बसने वाली समस्त जातियां, चाहे वे छोटी हों या वड़ी, उन्नत हों या ब्रनुन्नत सिद्धान्ततः श्रोर व्यावहारिक रूप से समानाधिकार प्राप्त करें। पंजीवादी प्रजातन्त्र में यह असंभव है। जिस जाति का पुँजीपति-वर्ग अधिक शक्तिशाली हो जाता है वह कमजोर और अनुत्रत जातियों का शोषण करता है-यह पूंजीवाद का नियम है। पूंजीवादी प्रजातन्त्र के विधान में 'समानाधिकार' का ढोल पीटने वाली जो धाराएं होती हैं, वे पुरुतकों में पढ़ने के लिए ही होती हैं। इसी प्रकार काश्मीर-राज्य में 'काश्मीरी'

भाषा ही एक विकसित भाषा है, जिसमें अपना, उचकोटि का थोडा-सा साहित्य भी है। पूजीवादी प्रजातन्त्र में काश्मीरी ही यहां की राष्ट-भाषा बनेगी और इसका परिणाम यह होगा कि सुदूर लहाख और गिलगित में भी काश्मीरी ही पढाई जायगी. ब्रोर कोटी जातियों की अनुवृत भाषाएं उपेन्तित होंगी ब्रोर उनका विकास रक जायगा । इस समस्या का यदि कोई सही समाधान हो सकता है तो यही कि राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं होटी हों या बड़ी, उन्नत हों या ब्रनुन्नत, उनमें साहित्य हो या न हो. उन सबको समान रूप से विकसित करने की चेष्टा की जाय, ताकि प्रत्येक जाति अपनी ही भाषा में संसार के ज्ञान-विज्ञान से परिचित हो सके और अपनी ही भाषा में साहित्य और दर्शन की रचना कर सके । इससे किसी भी जाति की मौलिक प्रतिभा के कुंठित हो जाने का भय नहीं होगा। पूँजीवादी व्यवस्था में यह असंभव है कि पिछड़ी और अविकसित भाषाओं को विकसित किया जाय। इस प्रकार विभिन्न जातियों को ब्रात्म-निर्णय का अधिकार देकर उनके पूर्ण विकास की संभावनाओं को सुरचित करना और विभिन्न भाषाओं को अपने-अपने चेत्र में शिचा का माध्यम बनाना ब्रादि ऐसी बाते हैं जो किसी भी पूँजीवादी देश में स्वी-कार नहीं हुई हैं, क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था में ऐसी शोपग-रहित नीति का प्रचलन ग्रसंभव है। काश्मीर-राज्य में जातियों श्रोर भाषाश्रों की समस्या राजनीतिक-ब्रार्थिक के साथ-साथ सांस्कृतिक भी है, क्योंकि इस राज्य में वसने वाली समस्त जातियों के सांस्कृतिक विकास का प्रश्न इस समस्या के सही समाधान पर ही निर्भर करता है। सामन्ती व्यवस्था को हटाकर पुंजीवादी समाज की स्थापना करने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर भी काश्मीर की प्रत्येक जाति स्वतंत्र नहीं हो सकती । संभवत: परिस्थिति की अनिवार्यता ने ही नेशनल कान्फ्रेन्स को इस समस्या का समाधान पूँजीबाद की संकुचित सीमाओं से बाहर निकलकर खोजने के लिए बाध्य किया होगा । इसी कारण 'नया काश्मीर' के मसविदे में राज्य में बसने वाली प्रत्येक जाति के लिए अपनी भाषा और संस्कृति के विकास करने के अधिकार की घोषणा की गई है। वस्तुत: यही एक सही जनवादी समाधान है। इस अधिकार की गारगटी के लिए 'नया काश्मीर' के विधान में एक जातियों की असेम्बली की भी परिकल्पना की जानी चाहिए थी-ऐसी ब्रसेम्बली की जिसमें काश्मीर राज्य में बसने वाली प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि बराबर संख्या में चुनकर भेजे जाते । सोवियत् यूनियन में इस प्रकार की जातियों की असम्बली यूनियन में बसनेवाली समस्त जातियों के अधिकारों की रचा करती है और पिकड़ी और अनुवन जातियों की उन्नति के

साधन जुटाती है। परन्तु 'नये काश्मीर' के विधान में ऐसी 'जातियों की असेम्बली' का आयोजन नहीं किया जया, जिससे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न भाषाओं और जातियों की व्यवहारत: सुरचा कैसे की जायगी और जो अपेचाकृत पिकड़ी जातियाँ हैं उनके विकास की सुविधाएं कैसे जुटाई जायंगी। ऐसी मौलिक महत्व की वातें नेताओं की उदार चेतना अथवा किसी वैधानिक कमेटी या एकेडमी के ऊपर छोड़ देना, जैसा कि 'नये काश्मीर' के विधान में किया गया है, पर्याप्त गारगटी नहीं है।

उपरोक्त उदाहरण से अभिप्राय केवल इतना है कि पाठक इस बात को भलीभाँति समभ लें कि काश्मीर की राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समस्याओं का सही समाधान सामन्ती या पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर रहकर संभव नहीं है। इन समस्याओं का पूर्ण और सही समाधान तभी संभव है जब यहां स्वतंत्रता प्राप्त करके 'नये काश्मीर' का निर्माण किया जाय। इसलिए सामन्ती, गुलामी और पूँजीवादी समाज के बढ़ते हुए प्रभाव से मुक्ति पाकर 'नये काश्मीर' का निर्माण करना ही काश्मीर की सबसे प्रधान समस्या है। यह भविष्य की नहीं, वर्तमान की समस्या है। भविष्य के समस्त प्रश्न इसी समस्या के अनुकृत समाधान पर निर्मर करते हैं।

परन्तु इस वर्तमान समस्या का अनुकूल समाधान होने के मार्ग में अनेक दुर्गम किटनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। लगभग १८ मास पूर्व (२२ अक्तूबर १६४७ ई० को) पाकिस्तान की सहायता से और अंभ्रेज साम्राज्यवादियों के इशारे से क्वाइलियों ने काश्मीर पर अचानक आक्रमण किया। यह आक्रमण काश्मीर की उदार और प्रगतिशील कोमी तहरीक (राष्ट्रीय आन्दोलन) पर था जो काश्मीर में 'काश्मीर छोड़ दो' के आन्दोलन के समय से आजादी और 'नया काश्मीर' के लिए कान्तिकारी ढंग से संघर्ष कर रही थी। साम्राज्यवादियों के लिए काश्मीर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहां पर अपने फ़ौजी अड्डे बनाकर अंभ्रेज और अमरीकी साम्राज्यवादी सोवियत यूनियन की छाती पर बन्दूक साध सकते हैं, चीन की ओर से बढ़ते आते हुए लाल-कान्ति के सेलाब को भारत की सीमा में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को आपस में निरंतर लड़ाकर स्वयं यहां बैठकर बन्दर-न्याय चला सकते हैं। इसलिए काश्मीर का महत्व साम्राजियों के लिए आत्यन्तिक है। परन्तु एक शक्तिशाली और प्रगतिशील राष्ट्रीय आन्दोलन साम्राजियों की कूटनीतियों के लिए अपने देश को अड्डा नहीं बनने दे सकता—साम्राज्यीयह भी समम्तते थे। इस कारण इस आन्दोलन को तोइने बनने दे सकता—साम्राज्यीयह भी समम्तते थे। इस कारण इस आन्दोलन को तोइने

के लिए साम्राज्यवादियों ने हस्तचेप करने का निश्चय किया। क्वाइली हमला इस हस्तचेप का पहला रक्त-रंजित प्रमाण था। उस समय से अब तक साम्राज्यवादी लगातार किसी-न-किसी रूप में हस्तचेप करते आये हैं और भारतीय सरकार की साम्राज्य-पिट्टू नीति के फलस्वरूप आज संयुक्त राष्ट्रों के कमीशन की शकल में साम्राज्यवादी काश्मीर के भाग्य निर्णायक वन गये हैं।

पाकिस्तानी ब्राक्सण से साम्राजियों ने इतनी सफलता ब्रवश्य प्राप्त की कि काश्मीर-राज्य के वे सुदूर सीमान्त प्रदेश, जहां पर राष्ट्रीय ब्रान्दोलन कमजोर था, पाकिस्तान के ब्राधिपत्य में ब्रा गये। इससे उन प्रदेशों में ( गिलगित ब्रादि ) साम्राज्यबादी बेरोक-टोक अपने हवाई अडे बना सकेंगे । परन्त सशस्त्र आक्रमण कराके भी साम्राज्यवादी कारमीर के प्रगतिशील राष्ट्रीय ग्रान्दोलन को तोड़कर कारमीर में साम्प्रदायिक फूट डालने के उद्देश्य में असफल रहे। साम्राज्यवादी जानते हैं कि गिलगित और लद्दाख आदि में वे निश्चिन्त होकर अपने हवाई अड्डे तभी बना सकते हैं जब कारमीर साम्राजियों की फीज की छावनी बने और यहां का राष्ट्रीय ब्रान्दोलन ब्रत्यन्त निर्वल ब्रोर छिन्न-भिन्न हो । ब्राकमण के द्वारा वे इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करा सके । अत: संयुक्त राष्ट्रों की असेम्बली में उन्होंने जनमत ( Plebiscite ) लेने का प्रस्ताव स्वीकत कराया। भारत-सरकार ने. जो प्रारंभ से ही साम्राजियों के साथ समभौत की नीति पर चलती ब्राई है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । फलतः जो बात साम्राज्यी हिंसा और बल से नहीं कर पाये, वह अब कुटनीति के द्वारा करेंगे, अर्थात् काश्मीर में यू॰ एन॰ औ॰ द्वारा नियुक्त शासक साम्प्रदायिक फूट डालने और काश्मीर का बँटवारा कराने का प्रयत्न करेगा, और ब्राजादी और 'नया काश्मीर' के प्रश्न खटाई में पड़ जायंगे। एसी स्थित में राष्ट्रीय ब्रान्दोलन तो क्रिन्न-भिन्न होगा ही, काश्मीर की सांस्कृतिक श्रीर सामाजिक उन्नति भी रुक जायगी, श्रीर काश्मीर सोवियत् हस श्रीर चीन के विरुद्ध साम्राज्यवादी पडयन्त्रों का ग्रहा वन जायगा।

इसी कारण काश्मीर का राष्ट्रीय ब्रान्दोलन आज अपने को और अपने देश को एक जबर्दस्त ब्रन्तर्राष्ट्रीय पड्यन्त्र के जाल में फँसा हुआ पा रहा है, और काश्मीर के अधिक अनुभवी और दूरदर्शी प्रगतिशील नेताओं की समफ में यह बात आती जा रही है कि यू० एन० ब्रो० का फैसला काश्मीर की आज़ादी पर एक नया और अधिक ख़तरनाक हमला है। ब्रतः जिस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी अक्रमण का मुकाबला किया, वे अब अंग्रेज और ब्रमरीकन साम्राजियों के इस नये और प्रच्छन्न हमले का मुकाबला करने का विचार कर रहे हैं और यू० एन० श्रो० द्वारा नियुक्त शासक, और काश्मीर के बँटवारे के संबंध में किसी भी प्रकार के समभौते का विरोध करके वे पुन: ब्राज़ादी और 'नया काश्मीर' के लिए ब्रपना संघर्ष जारी रखने का निश्चय पक्षा कर रहे हैं। ब्रत: काश्मीर की वर्तमान समस्याएं ब्रत्यन्त जटिल हैं और उनके सही हल के ऊपर ही काश्मीर का भविष्य निर्भर करता है।

यदि काश्मीर की जनता फूट और बँटवारे से, महाराजा, भारतीय और पाकिस्तानी पूंजीपतियों और अंग्रेज़ और अमरीकी साम्राजियों की मिली-जुली साजिशों के जाल में फँसने से अपने को बचा सका और शख्सी राज की गुलामी से अपने को मुक्त करके 'नये काश्मीर' के निर्माण में अपने को लगा सका तो उस समय काश्मीरियों को अपने भविष्य की सांस्कृतिक समस्याओं से दो-चार होना पढ़ेगा, और मेरा विश्वास है कि काश्मीरी उन समस्याओं का सही समाधान इँड निकालने में अपने को समर्थ पायेगे।

इसमें सन्देह नहीं कि हजारों वर्षों के अपरिवर्तनशील जीवन ने और सदियों की गुलामी ने काण्मीरियों को अत्यन्त गरीव और मजलम बना दिया है, परन्त शोषण की चकी में निरंतर पिसकर भी उन्होंने ऐसे साहित्य, दर्शन और काब्य, कला और स्थापत्य का निर्माण किया है जिस पर किसी भी जाति को गर्व हो सकता है। भविज्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक समस्या यह है कि काश्मीर की मृतप्राय कलाओं को केवल नया प्रोत्साहन ही न दिया जाय, बल्कि साहित्य और कला प्रत्येक कारमीरी के जीवन को सचेतन, समृद्ध और मानवीय बनायें। इसके लिए यह ब्रावश्यक है कि काश्मीरी जाति के ब्रतिरिक्त और जो दूसरी क्वोटी-बड़ी जातियां कारमीर में बसती हैं उन सबको सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जाय । ऐसी दशा में अनेक जातियों की भाषाओं की लिपियां तैयार करनी होंगी, उनके लिए मुद्रण और प्रकाशन की सुविधाएं जुटानी होंगी, उन भाषाओं के व्याकरण, उनकी पाठ्य-पुरुतके ब्रादि तैयार करनी पहेंगी, और उनके शब्द-कोश श्रीर विश्व-कोश तैयार करके उनमें विश्व-साहित्य के अनुपम प्रन्थों का अनुवाद कराना पहेगा । किसी भी अनुवृत भाषा में इतना वड़ा साहित्यिक आयोजन केवल विधान और मसविदों के पास करने से ही नहीं हो सकता और न इस कार्य को दो-चार व्यक्ति ही उठा सकते हैं। इसके लिए यह ब्रावश्यक होगा कि प्रत्येक भाषा के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए राज्य की ब्रोर से विद्वानों ब्रोर भाषा-साहित्य-विशारदों की कमेटियां और संस्थाएं बनाई जायं। इतना ही नहीं, राज्य की और से राज्य की समस्त जातियों के सांस्कृतिक जीवन के सम्यक विकास के लिए एक विस्तृत, सुसंबद्ध योजना बनाने की ब्रावश्यकता भी पड़ेगी ।

इसी प्रकार प्रत्येक जाति के लोक-गीतों, लोक-नृत्यों और लोक-संगीत का संकलन और उपयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी व्यापक थोजना बनानी पड़ेगी जिसके द्वारा विभिन्न जातियों की समस्त दस्तकारियों और कलाओं के विकास का प्रबन्ध किया जा सके। आजकल नेशनल कान्फ्रेन्स की कौमी हकूमत ने बम्बई और दिख़ी आदि स्थानों पर काश्मीरी दस्तकारी की चीजों के प्रदर्शन और विकी के लिए 'ट्रेड एम्पोरियम' खोले हैं, परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। जब तक काश्मीर-राज्य की सभी जातियों की दस्तकारियों और कला की चीजों के निर्यात और विकी की आवश्यक मुविधाएं नहीं जुटाई जायगी उस समय तक उनका विकास अधिक नहीं किया जा सकेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्मीर और काश्मीर-राज्य के सांस्कृतिक पुनिर्माण की समस्या एक अत्यन्त प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण से व्यापक योजना बनाकर उसके अनुसार कार्य करने की समस्या है। नेशनल कांफ्रेंस की वर्तमान हकूमत ने अभी तक काश्मीर राज्य की सांस्कृतिक विकास की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। काश्मीर में 'कोमी कल्चरल मुहाज़' की स्थापना करके नेशनल कांफ्रेंस ने इस दिशा में केवल पहला कदम ही उठाया है। कोमी कल्चरल मुहाज़ ने पिछले डेढ़ वरस में काश्मीर की संस्कृति के उत्थान के लिए आशातीत कार्य किया है और इसमें सन्देह नहीं कि जब तक काश्मीर बाह्य और आन्तरिक हमलों से अपना बचाव कर रहा है, नेशनल कांफ्रेंस और उसकी हकूमत अपना पूरा ध्यान सांस्कृतिक उत्थान की ओर नहीं दे सकती। परन्तु इतना अवश्य किया जा सकता है कि 'कोमी कल्चरल मुहाज़' जैसी संस्थाएँ काश्मीर-राज्य में वसने वाली प्रत्येक जाति के लिए स्थापित की जायं, और आज की अनिश्चित परिस्थिति में जितना-कुछ समब है उतना प्रत्येक जाति के सांस्कृतिक उत्थान के लिए तुरंत किया जाय।

यदि वर्तमान के त्फ़ानों के बीच से काश्मीर के विचारशील नेता और काश्मीरी जनता अपने भाग्य की नाव को सफलतापूर्वक खेकर आज़ादी के तट पर ले जा सके तो काश्मीर में एक नये समाजवादी समाज के निर्माण को कोई शक्ति भी रोक न सकेगी, और उस समय काश्मीर का सांस्कृतिक उत्थान ऐसी अभूतपूर्व तीव्रता से होगा कि लोग आश्चर्य-चिकत रह जायंगे, क्योंकि काश्मीर और इस राज्य में बसने वाली जातियों में सींदर्य और कला के प्रति एक निर्माण आकर्षण है और उनकी प्रतिभा निष्प्रयास अनुपम कलाकृतियों का निर्माण कर डालती है।

अतः प्रत्येक भारतीय और पाकिस्तानी जनवादी विचारक का कर्तव्य है कि वह काश्मीर की जनता के आज़ादी के संघर्ष में अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि काश्मीर वास्तव में नया काश्मीर बन सके और काश्मीरी एक नये प्रकार के संस्कृत, कला प्रवण मानव का विकास कर सकें।

इति श्री

DIGITIZED C-DAC 2005-2006

F3 JUN 2006

DIGITIZED C-DAC 2005-2006

-3 JUN 2008

गुरुकुल का गड़ी



DIGITIZ-> C-DAC 2005-2006

1 = 3 . N. 2006

CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri